# बेद श्रोर उनका साहित्य

नेखक आचार्य श्री चतुरसेन वैद्य शास्त्री

प्रकाशक

श्री मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति इन्दौर

मुल्य पांच रूपया

# प्रवचन

वेद के प्रति में अपने को अधिकारहीन और अज्ञानो समकता हूँ। इसिलए इस छोटोसी पुस्तक में मैंने यथा संभव कोई ऐसी वात नहीं कही है जो मेरी अपनी निज् सम्मति या मत की छोतक हो, मैंने केवल पौर्वात्य और पाश्चात्य वेद पंडितों का मत—उनका अल्पवाद और विचार शैली की बहुत स्थूल रूप रेखा ही यहाँ दी है। इससे मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है, ललाविक वेद प्रेमियों को, जो सामवेद का नाम ही जानते हैं वेद के संबंध में और उनके प्रति संसार के वेदज्ञ पंडितों के मतों के संबंध में कुछ धुन्धली-सी विचार रेखा उत्पन्न हो जाय।

मेरा श्रपना यह मत श्रव वहुत प्रसिद्ध हो गया है कि मैं धर्म को श्रीर धार्मिक भावना से संसार में श्राद्र पाई पुस्तकों को तिरस्कार एवं संदेह की दृष्टि से देखता हूँ। जगत्पूज्य वेद भी मेरी इस कृत्सित भावना से वचे नहीं। परन्तु मैं इसमें कर भी क्या सकता था, मैं तो शाँखें खोल कर सदा ही देखता रहा हूँ कि धर्म श्रीर उसके साहित्य ने सहस्रों वपीं से मनुष्य के मस्तिष्क को गुलाम बना दिया है। श्रीर वह स्वतन्त्रता से उनके विषय में नहीं सोच सकता।

में वेदों को धर्मग्रन्थ करके नहीं, श्रायों का, विलक कहना चाहिए, मनुष्य के विकास का सर्व प्राचीन उद्गार मानता हूँ। मैं उसमें वे सव कोमल भावनापूर्ण रस-स्त्रोत जो हृदय को विभोर कर देते हैं देल पाता हूँ। साथ ही वे मूल विज्ञान भी जिन्हें लाखों वर्ष तक मनन श्रीर श्रनु-भव करके मनुष्य का मस्तिष्क बहुदशीं हो गया है, वेदों के प्रसाद स्व- दिए ज़ानता हूँ मैं वेदों को ईश्वर कृत मानने से इन्कार करता हूँ। श्रीर वेद के किसी प्रन्थ में कोई श्रमोध शक्ति या चमस्कार है जिसके जाप या श्रनुष्ठान से कुछ खास प्रभाव हो सकता है, यह भी नहीं मानता। मैं वेद मन्त्र पड़कर भाँति-भाँति के श्राहम्बरयुक्त यज्ञ करने की शितियों को भी, जिसने शताब्दियों तक बड़े-बड़े सम्राटों को वेबकृष बनाया, श्रीर मनुष्य जाति के जिए श्रनावश्यक श्राह्मणों की जाति बनायी-भण्डु पाखंड समभता हूँ।

मुक्ते बहुत दुःख है कि थार्य समाज भी वेदों के प्रति एक दर्जे तक श्रंघ विश्वास में है। यदि द्यानन्द कुछ दिन श्रोर मनन करते तो कदाचित् उस श्रविश्वास के मूल का भी नाश कर देते। वेदों के सम्बन्ध में
दो श्रापत्तिजनक विचार—जो युग कर्म की प्रगति के विपरीत एवं बुद्धिचाद से श्रश्राहक हैं श्रार्य समाज में रूदि के तौर पर स्वीकृत हैं। एक
यह कि वेद ईश्वर कृत है। दूसरे यज्ञ धर्म कृत्य है। पहली बात को
श्रार्य समाज के यहुतेरे विद्वान द्वी जवान से कहते हैं। तथा संदिग्ध
भाव रखते हैं। पर खुल कर विरोध नहीं कर सकते, परन्त दूसरे विपय में
ार्य समाज यद्यपि उन पाखरडपूर्ण यज्ञों का समर्थक नहीं जैसे बाह्मण
काल से बुद्ध के जन्म-काल तक प्रचलित थे। वे हवन श्रीर नित्य-कर्म
की भाँति उसे करते हैं। फिर भी हमारे पास इस बात के प्रमाण हैं कि
यहुत श्रार्य समाजी लोगों ने १०-१० हजार रु. लगाकर यज्ञ किये हैं,
श्रीर उनमें यह विश्वास रहा है कि यज्ञों का श्राध्यात्मिक प्रभाव होता है।

जो हो, मेरी तो यही एकान्त कामना है कि इस छोटी-सी पुस्तक को पढ़कर जन साधारण—खास कर शिचित युवक गण वेदों के विषय में कुछ घाएणा बना सकें। श्रीर वेद साहित्य के प्रति उनका कुछ परि-चय हो जाय।

मैं श्रन्त्री तरह जानता हूँ कि कुछ सित्र मेरी श्रन्त्री तरह छीछा-जैदर करेंगे। श्रार्थ-समाज के ब्रंध भी सुके उना न करेंगे। सनातन

#### [ ३ ]

धर्मियों का तो मैं प्रथम ही श्रक्तस्य गुनहगार हूँ। श्रतः चर्मा श्रीर दुर्श की श्राशा त्याग कर मैं श्रभी से नत मस्तक होकर बैठ जाता हूँ। मैं परमेश्वर से यही चाहता हूँ कि वह मुक्ते स्वतन्त्रतापूर्वक श्रपने विचार प्रकट करने की सामर्थ्य दे श्रीर इसके लिए प्रहार सहने की शक्ति श्रीर सौभाग्य भी।

संनीवन-इन्स्टीट्यूट दिल्ली, शहादरा ता. १६-१२-३५.

श्रीचतुरसेन वैद्य

# विषय सूची

|                   |   | विषय                        | पृष्ट      |
|-------------------|---|-----------------------------|------------|
| पहिला श्रध्याय    |   | वेद                         | १          |
| दूसरा श्रध्याय    |   | ऋग्वेद                      | 38         |
| तीसरा श्रध्याय    |   | यजुः साम श्रौर श्रथर्वण     | ७४         |
| चौथा श्रध्याय     |   | वेदों के महत्वपूर्ण वर्णन   | <i>૩</i> ૭ |
| पांचवां श्रध्याय  |   | वेद कालका समाजिक जीवन       | 33         |
| छुदा श्रध्याय     |   | ब्राह्मण् य्रन्थ            | १०६        |
| सातवां श्रध्याय   |   | ब्राह्मण् कालका समाजिक जीवन | १३८        |
| श्राठवां श्रध्याय | - | वेदाङ्ग                     | १४७        |
| नवां अध्याय       |   | कल्प सूत्र                  | १६८        |

# वेद और उनका साहित्य

# प्रथम अध्याय

# वेद

वेद पृथ्वी भर के अत्यन्त प्राचीन और सम्माननीय पिवत्र ग्रन्थ हैं। श्राज भी ये श्रार्य सम्यता के चोतक श्रीर हिन्दू धर्म के प्रामाणिक पथ दर्शक हैं। श्रसंख्य सम्प्रदायों में छिन्न-भिन्न, श्रीर श्रनेक कुसंस्कारों से व्यस्त हिन्दू जाति श्राज भी वेदों के सामने एक मत से सिर कुकाती है। इनका इतना महत्वपूर्ण स्थान होने पर भी ये श्रव तक परमगोपनीय, गहन श्रीर श्रजेय वने रहे हैं। इसलिए हम वेदों का साधारण सा परिचय इन श्रध्यायों में पाठकों को कराना चाहते हैं।

वेद आयों का सब से प्राचीन साहित्य है। पाश्चात्य जगन्मान्य विद्वानों ने भी ऋग्वेद को मानवीय सभ्यता का श्चादि ब्रन्थ स्वीकार किया है। महर्षि दयानन्द वेदों का काल १ श्चरब ६६ करोड़, म्लाख ४२ हजार ६ सौ ८४ वर्ष मानते हैं—सायन भाष्यकार का भी यही मत है। इन विद्वानों के मत से वेद ईश्वर कृत साहित्य है श्चीर सृष्टि के श्चादि काल में उसका उदय हुश्चा है। दिन्यात्मा तिलक ने गणित श्चीर ज्योतिप के श्चाधार पर वेदों को मसीह से ६००० वर्ष पूर्व का सिद्ध किया है। इसी मत पर प्रायः योस्प के विद्वान स्थिर हैं।

वीच के समय में भारतवर्ष वेदों के श्वसली वैज्ञानिक रूप को मूल गया था। वेद पाठी-कर्नकारडी-लोग जहाँ तहाँ, विशेष कर दिच्य में वेद मन्त्र पढ़ा करते थे; परन्तु उनके श्रर्थ श्रादि का ज्ञान उनमें से बहुत कम लोगों को होता था। उन दिनों योरुप तो संस्कृत साहित्य के महत्व के विषय में कुछ भी ज्ञान न रखता था। श्रतः जो जो योरुपि-यन उन दिनों भारतवर्ष में श्राये उन्हें संस्कृत साहित्य श्रीर खास कर वेदों के विषय में कुछ भी ज्ञान न होने पाया। इसके सिवा भारतीय विद्वान, जो वेदों के वहुत कम यथार्थ ज्ञाता थे, वेदों को खूब छिपाते श्रीर म्लेच्छों से बचाते रहते थे।

किन्तु यह कहना श्रत्युक्ति न होगा कि गत १०० वर्षों में योरूप ने श्राचीन संस्कृत साहित्य को जीवित श्रोर महान वना दिया। लगभग १०० वर्ष हुए जब सर विलियम जोन्स ने शकुन्तला का श्रनुवाद करके योरूप का ध्यान संस्कृत साहित्य की तरफ श्राकिपित किया। इनने श्रपनी भूमिका में लिखा कि "एशिया के साहित्य की प्रकाशित श्रद्भुत वस्तुशों में से यह एक है श्रौर यह मनुष्य की कल्पना शिक्त की उन रचनाश्रों में सबसे कोमल श्रौर सुन्दर है, जो किसी युग या किसी देश में कभी भी की गई हों।" इसके बाद प्रसिद्ध किन गेटे ने भी इस नाटक की बड़ी प्रशंसा की।

सर विलियम जोन्स ने इसके बाद एशियाटिक-सोसाइटी कायम की . मनु का श्रनुवाद किया, परन्तु वे प्राचीन संस्कृत साहित्य के भगडार के तौभी न पा सके। वे केवल बुद्ध के पीछे के साहित्य की खोज में ही लगे रहे।

कोलबुक साहब ने भी इसी ढंग पर काम किया। वे गणित के वे खे विद्वान थे श्रीर योरुप भर में संस्कृत के सबसे श्रधिक ज्ञाता थे। इनने वेदान्त, बीज गणित श्रीर हिन्दू गणित पर श्रन्थ लिखे श्रीर श्रन्त में सन् १८०४ में सब से प्रथम इनने योरुप को वेदों से परिचित कराया; परन्तु कोलबुक साहब उस समय तक भी वेदों का मूल्य न जान सके। उनने लिखा था—"श्रनुवाद कर्ता के श्रम का फल तो दूर रहा पाठकों को भी उनके श्रम का फल कठिनता से मिलेगा।"

फिर डा॰ एच० एच० विल्सन ने कोलबुक का अनुकरण किया। उनने ऋग्वेद संहिता का अंगरेजी अनुवाद किया। साथ ही उनने संस्कृत के कई नाटकों और मेघदूत तथा विष्णुपुराण का भी अनुवाद किया।

इसी समय फ्रान्स में एक बड़े विद्वान हुए। ये वर्नफ साहव थे। हनने जिन्दाबस्ता श्रोर वेदों का तारतम्य मिलाया श्रोर एक तारतम्या-तमक व्याकरण भी बनाया। इनने ऋग्वेद की व्याख्या की श्रोर श्रार्य जाति के इतिहास पर उससे प्रकाश डाला तथा सीरिया के शंकु रूपी लेख भी पढ़े। किर बौद्ध साहित्य का भी इनने उद्धार किया। इनने २५ वर्ष तक योरूप को प्राचीन संस्कृत साहित्य की शिक्षा दी। इनके शिष्यों में रॉथसाहब श्रोर प्रो० मैक्समूलर ने वेद साहित्य को बहुत इन्नइ स्पष्ट किया।

इसी बीच में जर्मन विद्वानों ने इस विषय में बहुत उद्योग किया श्रीर वे सबसे श्रागे वढ़ गये। रोजन साहव ने जो राजा राममोहनराय के समकालीन थे ऋग्वेद के प्रथम श्रष्टक को लैटिन भाषा में श्रनुवाद किया। परन्तु उनकी श्रसमय में मृत्यु हो जाने से वे इस कार्य को पूर्ण न कर सके। उस समय के प्रसिद्ध विद्वानों-वॉप, श्रिम, श्रीर हम वोल्ट श्रादिके परिश्रम श्रीर प्रयत्नों से भाषा सम्बन्धी युगान्तर कारी तत्व प्रकट हुए। इन विद्वानों ने योरुप को मनवा दिया कि संस्कृत, जिन्द, श्रीक, लॅटिन, स्लेव, ट्यूटन श्रीर केल्टिक भाषाश्रों में परस्पर सम्बन्ध है श्रीर उनका मूल एक है। इस श्राविष्कार से संस्कृत सब भाषाश्रों की माता प्रमाणित हुई श्रीर उस शताब्दि के प्रवत्त विद्वान रॉथ साहव ने यास्क के निरुक्त का श्रपनी बहुमूल्य टिप्पणी के साथ सम्पादन किया। इसके वाद उनने हिटवी साहव के साथ संस्कृत भाषा का एक पूर्ण कोश तैयार

कर डाला। इसके वाद ही लेसन साहव का विद्वत्ता पूर्ण वृहद् प्रन्थ
Indische-Alterthumskunde प्रकाशित हुआ। वेकर साहव
ने शुक्क यजुवेंद और उसके बाह्मणों और सूत्रों को प्रकाशित किया।
श्रीर श्रपने Indische-Sludion में बहुत से सन्दिग्ध विपयों की
व्याख्या की और संस्कृत साहित्य का प्रामाणिक वृत्तान्त प्रकाशित किया
ि किया वेनथी साहव ने सामवेद का एक बहुमूल्य संस्करण प्रकाशित किया।

श्चन्त में प्रो॰ मेक्समूलर ने समस्त प्राचीन संस्कृत साहित्य को समय के क्रम से सन् १८१६ में क्रम बद्ध किया। साथ ही सायण भाष्य के साथ ऋग्वेद भाष्य भी प्रकाशित किया। इस प्रकार यह दुर्लभ श्रीर परमगोप्य वैदिक साहित्य विद्यार्थियों के लिये सुगम हो गया।

भारतवर्ष में डाक्टर हाँग साहिय ने ऐतरेय ब्राह्मण का श्रनुवाद प्रकाशित किया। इसके बाद ऋषि दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेद संहिता का हिन्दी श्रनुवाद सर्व प्रथम किया। फिर यजुर्वेद का भी उनने सरल हिन्दी में श्रनुवाद किया। बंगाल के पंडित सत्यवत सामश्रमी ने सायण के भाष्य सहित सामवेद का एक श्रन्छा संस्करण प्रकाशित कराया। इनने महीधर की व्याख्या के सहित शुक्क यजुर्वेद को भी सम्पादित किया श्रीर एक निरुक्त का उत्तम संस्करण निकाला।

इस प्रकार दुर्घपंवेद गत १०० वर्षों में सार्वजनिक संपत्ति होने की श्रेणी तक थ्रा गये हैं। थ्रव तक इन के योरुप थ्रोर भारत में जो संस्करण प्रकट हुए हैं उन सब की सूची इस प्रकार होती है:—

## ऋग्वेद

१-(क) भाष्यः---

(१) सायण भाष्य, शन्दानुक्रमणि का प्रतीक सूची सहित। सम्पादक मैक्समूलर ( पृ० सं० १८४६-७४ द्वितीय सं० लंडन) १८६०-६२

- (२) लैटिन श्रनुवाद (By Rosen 1880-38)
- (३) फ्रेन्च अनुवाद ( By Longlois 1848. 51)
- (४) जर्मन घनुवाद by A. Ludwig. 6 Vols पूर्ण Prag 1876-88 (भूमिका, भाष्य, और Index सहित)
- (१) जर्मन श्रनुवाद ( By H. Grassman, Leip-Zig 1876-77)
- (8) , (By K. F. Gilduer Tubingen 1908)
  - दूसरा संस्करण—Gonttngen 1928.
- (৩) প্রন্তবার By Rudolf Roth.
- (इ) Roers edition of text of translation in Bibli Indica NO 1—4 (Calcutta 1849) दूसरे अध्याय तक
- (१) इंगलिश श्रनुवाद By wilson
- (90) " By Arrowsmith Boston 1886.
- १६ (११) " " R. H. T. Goiffith वनारस 1889—92.
  - (१२) स्वामी शंकराचार्य्य के शिष्य थानन्द तीर्थ का भाष्य (सम्भवतः एक विशेष भाग पर) इसके प्रथम श्रष्टक के दूसरे शौर तीसरे भाष्य पर जयतीर्थ की टीका है जो इण्डिया हाउस, लंडन पुस्तकालय में है।
  - (१३) सायण भाष्य Bomby thiosophical Publication Fund Bomday
  - (१४) ऋषि दयानन्द कृत भाष्य

#### शेप-- श्रार्य भाष्य--

#### (ख) ऋग्वेद के बाह्यण--

- (१) ऐतरेय बाह्यण सायण भाष्य सहित, सम्पादक काशीनाथ शास्त्री, श्रानन्द श्राश्रम पूना, सन् १८६६ खण्ड १ व २,
- (२) ऐतरेय बाह्यण सायण भाष्य सहित-संपादक सत्यवत सामश्रमी, ऐशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता सम्वत् ११४२-६२ खण्ड (1---4)
- (३) ऐतरेय बाह्मण का इंगलिश धनुवाद—म्बनुवादक A. B. keith Harward Oriental Series vol 25-1920
- (४) ऐतरेय बाह्यण Martin Haug द्वारा सम्पादित, प्रकाशक वस्बई सरकार १८६३
- (१) Das Aitareya Brahman सम्पादक theodor An frecht Bom 1879.
- (६) शाङ्खायन का इंगलिश श्रनुवाद—श्रनुवादक A. B. Keilth Howard Oriental Series vol. 25, 1920
- (७) कोपीतिक ब्राह्मण-सम्पादक B. Lindner gena 1837
- (म) शाङ्खायन ब्राह्मण—सम्पादक गुलावशंकर जैशंकर, श्रानन्द श्राश्रम संस्कृत ब्रन्थावली पूना १६९१

#### (ग) शिचाः—

- (१) ऋग्वेद प्रतिशास्त्र, नर्मन श्रनुवाद सहित, सम्पादक Max Muller, Liepzig 1856-69
- (२) शिज्ञा संग्रह—यनारस संस्कृत सेरीज।
- नोटः-इस सूची के लब्ध अन्यः-मोतीलाल वनारसीदास सैदा-पिट्टा लाहौर के यहाँ से-श्रथवा-मेहरचंद लक्ष्मणदास Publishers & Book sellers लाहौर से उपलब्ध हो सकते हैं-

(३) शौनक प्रति शाख्य-चौखम्बा संस्कृत सेरीज बनारस-६)

(ञ्च) कल्प— (१) श्रौत सूत्र—

(१) श्राश्वलायन श्रीत सूत्र Bibli Indica कलकत्ता ।

(2) , Harward Oriental Scries vol. 25

(३) शाङ्ख्यायन श्रीत सूत्र सम्पादक A Hillebrandf Bibli Indica 1888.

(%) ,, ,, Kieth Journal of the Royal Asiatic Society 1907 P.n.40
(%) ,, ,, Harward Oriental

Series vol. 25. pp. 50 f.

(२) गृह्यसूत्र—

(१) श्राश्वलायन गृह्यसूत्र सदीक, सम्पादक-गार्ग्यनारायण Bibli India 1869.

(२) श्राश्वलायन गृह्यसूत्र हरदत्ताचार्य कृत टीका सहित, सम्पादक गणपित शास्त्री त्रिवेन्डम संस्कृत सेरीज नं ७८-१६२३

(३) श्राप्त्रवत्तायन गृह्यसूत्र जर्मन श्रनुवाद सहित-श्रनुवादक— A. B. Steizler, Indisdu Hausungelu Germany 1965-8

(४) भ्राश्वलायन गृद्धसूत्र का इंगलिश श्रनुवाद-श्रनुवादक— H. Oldenberg, Sacred Boks of the east Vol. 29.

(१) शाङ्खायन गृह्यसूत्र संस्कृत श्रौर जर्मन By. H. olden-

में इतनी स्वाघीनता से नहीं सम्मिलित होती थी जितना कि श्राजकल थोरप की खियाँ करती हैं, पर फिर भी उन्हें पूरे पूरे परदे श्रीर केंद्र में रखना हिन्दू लोगों की चाल नहीं थी।

ब्राह्मण प्रन्थों से बहुत से ऐसे ऐसे वाक्य उद्घत किये जा सकते हैं जिनसे जान पढ़ेगा कि खियों की उस समय वड़ी प्रतिष्ठा थी, पर हम यहाँ केवल एक या दो ऐसे ऐसे वाक्य उद्घत करेंगे। इनमें से पहिला वाक्य, जिस दिन याज्ञवहक्य घर बार छोड़कर बन में गये उस सन्ध्या को याज्ञवहक्य और उनकी छी की प्रसिद्ध वातचीत है।

- (१) जब याज्ञवन्त्य दूसरी वृत्ति घारण करनेवाला था तो उसने कहा 'मैत्रेयी, मैं श्रपने इस घर से सच सच जा रहा हूँ। इसिलये-मैं तुम में श्रीर कात्यायनी में सब बात ठीक कर दूँ। "
- (२) मैद्रेयी ने कहा 'मेरे स्वामी, यदि यह घन से भरी हुई सब पृथ्वी ही मेरी होती तो कहिए कि क्या में उससे श्रमर हो जाती।' याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया 'नहीं, तेरा जीवन घनी जोगों के जीवन की नाई होता। पर घन से श्रमर हो जाने की कोई श्राशा नहीं है।'
- (३) तव मैन्नेयी ने कहा, "मैं उस वस्तु को लेकर क्या करूँ कि जिससे मैं श्रमर सी नहीं हो सकती! मेरे स्वामी, श्राप श्रमर होने के विषय में जो कुछ जानते हो सो मुक्त से कहिये।"
- (४) याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया "तू मुक्ते सचमुच प्यारी है, तूप्यारे वाक्य कहती है। था, यहाँ बैठ, मैं तुक्ते इस बात को बताऊँगा। जो कुछ मैं कहता हूँ उसे सुनः—

श्रीर तव उसने उसे यह ज्ञान दिया जो कि वारम्बार उपनिषदों में बहुत जोर देकर वर्णन किया गया है, कि सर्व न्यापी ईश्वर पित में, स्त्री में, पुत्रों में, धन में, ब्राह्मणों श्रीर । चित्रयों में श्रीर सारे संसार में, देवों में, सब जीवों में, सारांश यह है कि सारे विश्व ही में है। मैंत्रेयी ने, जोकि बुद्धिमती, गुण्वती और विद्वान् खी थो, इस वड़े सिद्धान्त को स्वीकार किया और समका और वह इसकी कदर संसार की सब सम्पत्ति से अधिक करती थी।

# बृहदारण्यकः उपनिषद

हमारा दूसरा उद्धत भाग भी उसी उपनिषद् से है श्रीर यह विदेहों के राजा जनक के यहाँ पिएडतों की एक बड़ी सभा से सम्बन्ध रखता है—

" जनक विदेह ने एक यज्ञ किया जिलमें ( श्रश्वमेध के ) याज्ञिकों को बहुत सी दिचिए। दी गयी। उसमें कुरुयों और पांचालों के ब्राह्मए आये थे खार जनक यह जानना चाहते थे कि उनमें से कौन ध्रधिक पड़े हैं। ध्रतएव उन्होंने हजार गौओं को दिखाया और प्रत्येक के सींवों में ( सोने के ) दस पद वाँधे।

" तब जनक ने उन सभों से कहा 'पुत्र्य बाह्यणों, आप जोगों में जो सब से बुद्धिमान हो वह हन गौश्रों को हाँके। '' इसपर उन बाह्यणों का साहस न हुआ, पर याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य से कहा 'मेरे प्यारे, इन्हें हाँक लेजाओ 'उसने कहा 'सामद को जय!' और उन्हें हाँक लेगया। ''

इस पर ब्राह्मणों ने वड़ा क्रोध किया और वे घमंडी याज्ञवल्ह्य से प्रश्न पर प्रश्न पृद्धने लगे। पर याज्ञवल्ह्य अकेले उन सब का मुकाबला करने योग्य थे। होत्री अस्वल, जारत्करव ध्यारत भाग, भुज्यु लाह्यायिन, उपस्त चाक्रायन, केहाल कौशनितक्य उद्धालक ध्यारुनि, तथा धन्य लोग याज्ञवल्ह्य से प्रश्न पर प्रश्न करने लगे, पर याज्ञवल्ह्य किसी बात में कम नहीं निकला धौर सब पंडित एक एक करके शान्त हो गये।

इस वड़ी सभा में एक व्यक्ति ऐसा था जो उस समय की विद्या श्रीर पारिडस्य में कम नहीं था, क्योंकि वह व्यक्ति एक स्त्री थी ( यह एक ऐसी शपूर्व यात है जिससे उस समय के रहन सहन का पता लगता है) वह इस सभा में खढ़ी हुई श्रीर बोली कि " हे याज्ञवल्क्य, जिस प्रकार से काशी श्रथवा विदेहों के किसी योद्धा का प्रत्र श्रपने ढीले घनुप में ढोरी लगा कर श्रीर श्रपने हाथ में दो नोकीली शत्रु को वेधनेवाले तीर लेकर युद्ध करने खड़ा होता था, उसी प्रकार से में भी दो प्रश्नों को लेकर तुमसे लड़ने के लिए खड़ी हुई हूँ। मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दो।" ये प्रश्न किये गये श्रीर इनका उत्तर भी दिया गया श्रीर गार्गी वाचनवाी चुप हो गई।

हिन्दू स्त्रियाँ श्रपने पति की बुद्धिविपयक साथिनी, इस जीवन में उनकी प्यारी सहायक श्रीर उनके धर्म विपय कामों की श्रभिन्न भागिनी समभी जाती थीं श्रीर इसी के श्रनुसार उनकी प्रतिष्ठा श्रीर सम्मान भी था। वे सम्मति श्रीर वपौती की भी माजिक होती थी, जिससे प्रगट होता है कि उनका कैसा श्रादर था।

वहुतसी दूसरी प्राचीन नातियों की नाई हिन्दुओं में भी बहुभायेता प्रचलित थी। क्योंकि एक मनुष्य के कई खियाँ होती हैं, पर एक के एक साथ ही कई पति नहीं होते। "

(ऐतरेय ब्राह्मण ३, २३)

ऐतरेय बाह्यण (१,८,२,६) में एक श्रद्भुत वाक्य है जिसमें तीन वा चार पीड़ी तक श्रात्मीय सम्बन्धियों में विवाह करने की मनादी है, "इसिलये भोगनेवाले (पित) श्रीर भोगनेवाली (स्त्रीं) दोनों एक ही मनुष्य से उत्पन्न होते हैं।" "क्योंकि सम्बन्धी यह कहते हुए हैंसी खुशी से इकट्ठे रहते हैं कि तीसरी वा चौथी पीड़ी में हम लोग फिर सम्मिलित होंगे।"

# ८ वां अध्याय वेदांग

मुराडक इपनिपद में विद्या के दो भेद किये हैं, एक परा और दूसरी छपरा, श्रचय ब्रह्मज्ञान करानेवाली विद्या को परा विद्या कहते हैं, किन्तु श्रपरा विद्या में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, श्रथवेचेद, शिचा, कल्प, व्याकरंग, निरुक्त, छुन्द श्रीर ज्योतिप हैं। छुठों वेदांगों की यह सब से प्राचीन गणना हैं, प्रारम्भ में न तो इनके विषय पर विशेष पुस्तकें थीं, श्रीर न विशेष शाखाही थीं. किंतु केवल विषय मात्र ही था, जिसका श्रध्ययन वेदों के साथ ही साथ हो जाता था, श्रतएव वेदांगों का श्रारम्भ वाह्यणों श्रीर श्रारण्यकों में भर्ता-प्रकार मिल सकता है, समय पाकर इन विषयों के जपर श्रधिक से श्रधिक उत्तम ढङ्ग के प्रन्थ लिखे गये श्रीर प्रत्येक वेदांग की पृथक् शाखा यद्यपि वह वेदों की सीमा में ही थी-वन गई, छुहों वेदांगों में से करूप शौर ज्योतिष के स्रतिरिक्त चार वेदांग केवल वेदों को ठीक-टीक उच्चारण करने श्रीर उनको समभने के लिए हैं। फल्प धार्मिक यज्ञों श्रीर ज्योतिप ठींक समय को समभाने के लिये हैं।

शिचा के विषय पर लिखे हुए शिचासूत्र लगभग कल्पसूत्रों के समान प्राचीन हैं, दोनों में केवल इतना अन्तर है किः जहाँ कर्लपसूत्र ब्राह्मण प्रन्थों के उत्तर भाग हैं वहाँ चेदांग शिचा का विषय वेदों की संहिताओं के निकट है।

इस बेदांग का सब से प्राचीन वर्णन तैतिरीय घारण्यक ( ७.१ ) 🛱 श्रथवा तैत्तिरीय टपनिपद् (१.२) में मिलता है, जहाँ. श्रव्रों, जोर देने, शब्द के दुकड़ों की संख्या स्वर श्रीर क्रमबद्ध पाठ में शब्दों की मिलावट की शिक्ता के हिसाव से शिक्ता की छः श्रध्यायों में विभक्त किया गया है, यज्ञों के समान ही शिचा का भी धार्मिक धावश्यकता से ही जन्म हुआ, क्योंकि किसी यज्ञ कार्य को पूर्ण करने के लिये केवल उनको उस यज्ञ को जानना ही धावश्यक नहीं है किन्तु वेद मन्त्रों का ठीक-ठीक उच्चारण धीर उनका विना गलती किये हुए पाठ करना भी धावश्यक है, इससे यह परिणाम निकलता है कि शिचा के ऊपर अन्य लिखे जाने के पूर्व ही वेदमन्त्र शिचा के क्रम पर था चुके थे, क्योंकि घरवेद के मंत्र उस रूप में नहीं मिलते जिसमें उनको धारिम्मक काल में बनाया गया था, यद्यपि सम्पादकों ने कोई भी शब्द स्वयं नहीं बदला किन्तु उसके शब्दों में विशेष उच्चारण, विशेष उत्तार चढ़ाव के स्वर इत्यादि इस प्रकार ढाल दिये गये कि वह ठीक-ठीक शिचा के उक्त पर बन गये, उदाहरणार्थ संहिता में इम पढ़ते हैं।

#### " त्वंद्यंगे "

किन्तु यह प्रमाणित किया जा सकता है कि प्राचीन सुत्रकारों ने इसको 'त्वं हि छंगे 'कहा था, छतएव बेंदिक संहिताएँ स्वयं भी शिक्षा के विद्वानों की रचनाएँ हैं, किन्तु संहिताओं में रखे हुए संहिता पाठ के छतिरिक्त 'पद पाठ 'भी किया जाता है, जिसमें प्रत्येक राज्य को प्रथक्-प्रथक् करके पढ़ा जाता है, दिल्लि में बन पाठ, जटा पाठ छादि छन्य भी छनेक पाठ प्रचितत हैं, संहिता पाठ छौर पद पाठ की विभिन्नता एक उदाहरण से स्पष्ट हो जावेगी, ऋग्वेद का एक मन्त्र यह है—

- ' श्रानिन, पूर्वे भिन्धे पिभिरीड्यो नृतनैस्त स देवाँ एह वक्ति पद पाठ में इसको इस प्रकार कर दिया जावेगा---
- ' श्रग्नि, प्वेंकिः—ऋषि-भिः। नृतनैः। उद्दं स देवाँ। श्रा। इहां वक्ति।

ऋग्वेद का पद पाठ करनेवाला शाकल्य समक्ता जाता है यह वहीं अध्यापक है, जिसका ऐतरेय शारण्यक में वर्णन श्रा चुका है। berg Indische Studien, herausgegelrem A welud

- (६) इंगलिश श्रजुवाद (Saered Books of the east ) Vol. 29,
- (७) कौपीतिक गृह्यसूत्र—सम्पादक रत्नगोपाल भट्ट बनारस संस्कृत सेरीज १६०८ ।
- (=) श्रारवलायन सूत्र प्रयोग टीका मंजनाचार्य भट्ट कृत जीखम्बा संस्कृत सेरीज बनारस ।
- (१) शाख्यायन गृह्यसंग्रह—वासुदेव कृत

(३)-परिशिष्ठ

- (१) चरण ब्युह सभाष्य शौनकीय परिशिष्ट ।
- (ङ) ब्याकरण—पाणिनीय स्वर वैदिक प्रक्रिया ।
- (च) निरुक्त.
  - (१) निरुक्त भाष्य दोनों भाग गुरुकुल कांगडी
  - (२) निघएटु
- (छ) छन्द पिङ्गल छन्द स्त्र।
- (ज) ज्योतिप--लगध की
- (भ) अनुक्रमणिका-
  - (१) सर्वोनुक्रमिखका कात्यायनकृत
  - (२) श्रापीनुक्रमणिका शौनक कृत
  - (३) छन्दोनुक्रमणिका ,,
  - (४) अनुवाकानुक्रमणिका,
  - (१) पादानुकमियका ,,
  - (६) सूक्तानुक्रमिशका ,,
  - (७) देवतानुक्रमणिका ( श्रनुपलब्ध)
  - (न) ऋषिधान 👉 शौनक कृत.

यतएव संहिता पाठ घौर पद पाठ शिचा सम्प्रदाय के सव से प्राचीन कार्य हैं, इस विषय के प्रन्थों में सब से प्राचीन ग्रन्थ प्रातिशाख्य है, जिनमें ऐसे नियम हैं कि उनकी सहायता से कोई भी संहितापाठ से पद पाठ वना सकता है, ग्रतएव उनमें उच्चारण, जोर देने, शब्द के बनाने श्रीर वाक्य में के शब्द के धावश्यक घौर घन्तिम ग्रंश पर स्वर का उतार चढ़ाव, स्वरों को लम्बा करने, सारांश कि संहिता को पूर्ण रूप से पाठ करने के ढंग पर प्रकाश ढाला गया है। वेदों की प्रत्येक शाखा के पास इस प्रकार के ग्रन्थ होते थे, ग्रतएव इस विषय का नाम प्रतिशाख्य (एक शाख के लिये पाट्य पुस्तक) पड़ गया। यह प्रातिशाख्य पाणिनि से प्राचीन समक्ते जाते हैं। संभवतः यह कहना श्रीपक ठीक होगा कि पाणिनि ने वर्तमान प्रतिशाख्यों का प्रयोग एक श्रीपक प्राचीन रूप में किया था, उदाहरणार्थ, जब कभी वह वैदिक सन्धि को लेता है वह सदा ही उनके वर्णन में श्रधूरा रहता है, जब कि प्रातिशाख्य कौरविशेष कर श्रथवेदेद का प्रातिशाख्य वैद्याकरणों की णारिभाषिकताश्रों के श्राधीन हैं।

सब से प्राचीन ऋग्वेद भितशाख्य है जो शौनक का कहा जाता है। (यही शौनक आधजायन का अध्यापक समभा जाता है, इस विस्तृत अन्थ में तीन काएड हैं। यह प्रातिशाख्य पद्य में है। संभवतः यह किसी प्राचीय सुत्र अन्थ का रूपान्तर है क्योंकि अनेक अन्थों में इसको सूत्र भी कहा गया है।

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य सूत्र अपने धनेक धन्यापकों के नामों के कारण रोचक वन गया है, इसमें लगभग बीस धन्यापकों का वर्णन किया गय है।

वाजसनेय प्रातिशाख्य सुत्र अपने को कात्यायन रचित वतलाता है, पूर्व धाचायों में यह शौनक का नाम भी लेता है, इसमें धाठ श्रध्याय हैं, प्रतिशसूत्र इस प्रातिशख्य का उपसंहार है। ्र ग्रोनक के सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखनेवाला ध्रथवंवेद प्रातिशाख्य इस कार के थन्य बन्धों की ध्रपेत्रा अधिक व्याकरणपुर्ण है।

एक साम प्रातिशाख्य भी है, पुप्पसूत्र सामवेद के उत्तरगण का एक प्रकार का प्रातिशाख्य है, सामवेद के मन्त्रों के गायन के ऊपर एक छौर प्रन्थ पञ्चविधसूत्र भी है।

इन प्रातिशाख्यों का महत्व दो प्रकार से है, प्रथम तो यह कि इनमें भारत में व्याकरण के अध्ययन का इतिहास छिपा हुआ है, जोकि जहाँ तक हम सममते हैं प्रातिशाख्यों के साथ ही आरम्भ होता है। दूसरे इनका महत्व इस बात में है कि यह अपने साथ में भी संहिताओं के उसी रूप में होने की गवाही देते हैं, जिसमें कि वह हमको आज मिजते हैं; अध्वेद प्रातिशाख्य पर विचार करने से पता चलता है कि ऋक्-प्रातिशाख्य के समय ऋग्वेद न केवल दस मण्डलों में ही विभक्त था, किन्तु उसके मंत्रों का भी वही क्रम था जो हमको आज मिलता है।

यह प्रातिशाख्य वेदांग शिचा के सब से प्राचीन रूप हैं, उनके छिति रिक्त बहुत से नवीन प्रन्थ भी हैं, जिनका नाम शिचा है श्रीर जो छपने को भारद्वाचा व्यास, वशिष्ठ श्रीर याज्ञवल्क्य श्रादि बड़े-बड़े ऋषियों की रचना बतजाते हैं। यह ठीक उसी प्रकार प्रातिशाख्यों का श्रनुसरण करते हैं जिस प्रकार वाद में स्मृतियों ने धर्मसूत्रों का श्रनुगमन किया, इनमें से कुछ शिचा प्राचीन भी हैं श्रीर उनका किसी न किसी प्राति-शाख्य से भी संस्वन्ध है उदाहरणार्थ, व्यास शिचा का सम्बन्ध तैति-रीय प्रातिशाख्य से हैं, किन्तु श्रन्य प्रन्थों का किसी प्रकार से भी महत्व नहीं है।

## प्रकाशित शिक्षा यन्थ

(१) ऋग्वेद-प्रातिशाख्य जर्भन श्रनुवाद सहित, सम्पादक मैनसमूलर Leipzig १८५६-६९

- (२) तैत्तिरीय प्रातिशास्त्रसम्भ इंगलिश श्रनुवाद सहित Journal of the American Oriental Society Vol. 9 New Haven 1871.
- (३) क, वाजसनेय प्रातिशाख्य सूत्र सम्पादक पी० वी० पाठक वनारस १८८२-८८

ख, वेवर कृत जर्मन श्रनुवाद सहित, Ind. Stud. 4. 65-160 177-33 t. ABA. pp. 69 ff.

- (४) प्रतिज्ञा सूत्र—वेवर संस्करण
- (५) अथर्ववेद प्रातिशाख्य—सम्पादक विश्ववन्धु विद्यार्थी शास्त्री प्रथमभाग पंताब यूनीवर्सिटी
- (६) साम प्राविशास्य सत्यवत सामश्रमी द्वारा 'उपा' कलकत्ता में १८९० में सम्पादित
- (७) पुष्पसूत्र जर्मन श्रातुवाद सहित, सम्पादक R. Simon, A. Bay A. 1909, pp. 481-780
- (ন) पञ्चविध सुत्र जर्मन অনুবাद सहित by R. Simon, Braslan 1913 (Indische Foreschungen nr. 5
  - ( ६ ) शिचा संग्रह--वनारस संस्कृत सेरीज,

#### कल्प

शिचा के पश्चात दूसरा वेदांग करूप है, जिसका विस्तृत वर्णन श्रगन्ने प्रध्याय में विस्तार से करेंगे।

#### **ठ्याकरण**

पद पाठों से प्रतीत होता है कि उनके रचयिताओं ने केवल उचारण श्रोर सिन्धयों के सम्बन्ध में ही छानबीन नहीं की किन्तु वे व्याकरण के श्रनुसार शब्दों की व्युत्पत्ति करनी भी बहुत श्रव्ही जानते थे, क्योंकि वह समास के दोनों भागों, क्रिया श्रीर उपसगों तथा शब्द श्रोर प्रत्ययों को पृथक् पृथक् कर देते थे; वह चारों पदजातों को पहिले से ही जानते थे, यद्याप इनका नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात सबसे पहिले यास्क ने वर्णन किया है, संभवतः शब्दों को इस प्रकार पृथक् करने से इस शाख का नाम ध्याकरण पड़ा, भाषा सम्बन्धी छानवीन ंकी साची बाह्यणों में भी पाई जाती है. क्वोंकि उनमें भी विभिन्न ध्याकरण सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द मिलते हैं, उदाहरणार्थ, वर्ण ( श्रचर ), वृपन ( पुह्लिंग ). वचन श्रीर विभक्ति, श्रारण्यकों, उपनिपदों श्रीर सुत्रों में यह उन्लेख श्रीर भी श्रधिक पाये जाते हैं, किन्तु यास्क के निरुक्त से पाणिनि से पुर्व के ध्याकरण का खूद पका चलता है।

यास्क के पूर्व न्याकरण का अध्ययन खूत हो चुका होगा, क्योंकि श्रपने से पूर्व वीस श्राचार्यों के नाम गिनाने के श्रतिरिक्त एक उत्तरीय श्रीर एक पूर्वीय सम्प्रदाय का उल्लेख करता है, उसके वतलाये हुए नामीं में से शाकटायन, गार्य और शाकल्य के नाम वहुत महत्वशाली हैं, यास्क के समय वैयाकरणों की शब्द थीर उसकी रचना का वर्णन ज्ञात हो गया था, वह पुरुष वाचक रूप शीर काल वाचक रूप चलाने के साथ ही साथ कृत और तिद्वित प्रत्ययों की भी जान गये थे. यास्क शब्दों के धातुओं से बनने के सिद्धान्त पर रोचक विवाद किया है जिसका वह स्वयं भी श्रनुगामी है, वह कहता है कि गार्ग्य श्रीर कुछ दूसरे वैयाकरणी इस सिद्धान्त को सामान्य रूप से तो मानते हैं किन्तु वह सभी श्रंश शब्दों को धातुश्रों से निकनेवाला नहीं मानते, वह उनकी युक्तियों का खरडन करता है, पाणिनि का सारा व्याकरण भी शाकटायन की धातुत्रों से सभी संज्ञा शब्दों के निकने के सिद्धान्त पर खड़ा हुआ है, पाणिनि के व्याकरण में वैदिक रूपों के भी सेंकड़ों नियम हैं, किन्तु यह प्रधान विषय में श्रपवाद रूप हैं, क्योंकि पाणिनि का प्रधान विषय संस्कृत भाषा है, वर्तमान साहिरय पाणिनि की भाषा के घाघार पर ही वना है, यद्यपि पाणिनि सुत्रकाल के मध्य में हुया है तथापि उसके समय से वेदों से छागे का

समय माना जा सकता है। सबसे बड़ा प्रमाण होने के कारण पाणिनिने प्रपने से पूर्व सभी श्राचार्यों का खण्डन किया. जिनके प्रन्थ नष्ट हो चुके हैं उनमें से केवल यास्क ही बना है, वह भी संभवतः इस कारण से कि वह सीधे तौर से वैयाकरणी नहीं है क्योंकि उसका ग्रन्थ वेदांग निरुक्त है, शाकटायन के नाम का एक व्याकरण ग्रंथ भी मिलता है किन्तु श्रभी तक किसी विद्वान ने उसकी तुलनात्मक श्रालोचना से यह प्रगट नहीं किया कि इस शाकटायन के व्याकरण में सब मत विद्यान हैं, जिनका यास्क श्रीर पाणिनी ने खण्डन या मण्डन किया है।

# निरुक्त

यास्क का निरुक्त वास्तव में एक वैदिकी टीका है, यह इस विपय के किसी भी ब्रन्थ से कई शताब्दी प्राचीन हैं, यह निघएट के ब्राधार पर बना है, जो कि वैदिक कोप है, दन्तकथाओं में निषण्दु को भी यास्क की ही रचना माना है, किन्तु वास्तव में यास्क ने इन शब्दों के जपर टीका ही लिखी है, निघरट के शब्दकोष के विषय में यास्क कहता है कि वह प्राचीन ऋषियों का वनाया हुत्रा है, जिससे वेदार्थ को सुगमता से समभा जा सके, निवगदु में शब्दों की पाँच प्रकार की सूचियाँ हैं, जो तीन कारखों में विभक्त हैं, पहिले नैवरदुक कारख में तीन सूचियाँ हैं, जिन में वैदिक शब्द विशेष अभिप्रायसे एकत्रित किये गये हैं, उदाहरणार्थ पृथ्वी के २१, स्वर्ण के १४, के वायु के १६, जल के १०१, जानिकमा के १२२ नाम दिये गये हैं, दूसरा नैगम कार्ण्ड या ऐकपदिक है, इसमें वेद के अत्यन्त कठिन शब्दों के धर्य हैं, तीसरे दैवतकारढ में पृथ्वी, ग्राकाश थीर स्वर्गाके कम से देवताथों का विभाग किया गया है, सम्भवतः इस प्रकार के प्रनथ से वेदों के अर्थ की और प्रवृत्ति डाली गई, निरुक्त जैसे मन्थों का लिखा जाना वैदिक शर्थ के लिये दूसरा प्रयत्न था, यास्क के पूर्व और भी बहुतसे निरुक्त थे, जिनमें से अब कोई भी नहीं बचा है.

यास्क का यन्थ उनमें सव से श्रच्छा श्र र सव से श्रन्तिम है।

निरुक्त का प्रथम अध्याय केवल न्याकरण सम्बन्धी सिद्धान्तों और वेदार्थ की भूमिका है, दूसरे और तीसरे अध्याय में निघण्ड के नैघण्डक कायड पर टीका है, चौथे से छुठे अध्याय तक निघण्ड के नैगम काण्ड पर टीका है, तथा सातवें से वारहवें तक निघण्ड के देवत काण्ड पर टीका है। निरुक्त बड़ा रोचक अन्य है, इसकी भाषा पाणिनी से भी सरल है। यास्क का समय ईसा से पूर्व पाँचवीं शताब्दी होने से वह सूत्र काल के आरम्भ का आचार्य है।

#### छन्द

बाह्मणों में छुन्द के यनेक विश्वेंखिलित उरलेख होने पर भी शाङ्खायन श्रीत सूत्र ७।२७ ऋग्वेद प्रातिशाख्य प्रन्त के तीन पटलों श्रीर सामवेद के निदान सूत्र में न केवल छुन्द का प्रथक् वर्णन किया गया है किन्तु उक्य, स्तोम श्रीर गण का भी वर्णन है, पिङ्गल छुन्द सूत्र एक भाग में भी वैदिक छुन्दों का वर्णन किया गया है, किंतु पिङ्गल छुन्द सूत्र के वेदाङ्ग कहे जाने पर भी यह वेदाङ्ग नहीं कहा जाना

हिये। क्योंकि इस में वेदौत्तर काल का संस्कृत के छुन्दों से ही विशेष नियम दिये हुए हैं।

इसके श्रतिरिक्त श्रागे लिखी हुयी काव्यायन की दो श्रनुक्रमिणकाओं में भी एक एक खरड़ वैदिक छुन्दों के लिये दिया गया है। यह खरड विषय में ऋग्वेद प्रातिशाख्य के सोलहवें पटल से विलक्कल मिलते जुलते हैं, श्रीर सम्भव है कि यह प्रातिशाख्य के उस श्रंश से प्राचीन हों, यद्यपि प्रातिशाख्य श्रनुक्रमणी से प्राचीन समभा जाता है।

### ज्योतिष

वेदाङ्ग ज्योतिप पद्म का एक छोटा सा अन्य है, इसके ऋग्वेद के संस्करण में ३६ श्रीर यजुवेंद के ४३ श्लोक हैं, यह फिसी लगध नाम के विद्वान् का वनाया हुआ कहा जाता है, इसका मुख्य विषय सूर्य और चन्द्रमा का स्थान जानना और सताइस नज्जों के चक्र में अमावस्या और पूर्णिमा के चन्द्रमा का स्थान जानना है, संभव है कि ज्योतिष पर सब से प्राचीन प्रन्थ यही हो किन्तु इसके प्राचीन होने की साफ्षी श्रन्य प्रन्थों से नहीं मिलती।

# अनुक्रमणियाँ

वेद, ब्राह्मण श्रीर वेदांगों का वर्णन हो जुकने पर भी एक ऐसे प्रकार का वैदिक साहित्य वच रहता है, जिसको श्रनुक्रमणी कहते हैं। इसमें वेदमंत्रों, वैदिक रचियताश्रों, छन्दों श्रीर देवताश्रों की सूची इसी क्रम से दी गयी है, जिस क्रम से वह संहिताश्रों में मिलते हैं।

ऋग्वेद से इस प्रकार के सात प्रन्थों का सम्बन्ध है, जो सब के सब शौनक के कहे जाते हैं। यह शौनक के ऋग्वेद प्रातिशाख्य के समान श्लोक और जिष्डुम् छन्दों के मिश्रण से बने हुए हैं, एक सर्वानुक्रमणी भी है, जो काव्यायन की कहलाती है, आर्पानुक्रमणी ३०० श्लोकों का प्रन्थ है, इसमें ऋग्वेद के ऋपियों की सुची है, इसका वर्तमान संस्करण इतना नवीन है कि वह वारहवीं शताब्दी में पड्गुक शिष्य के टीकाकार को भी विदित था, छम्दोनुक्रमणी में ऋग्वेद के छन्दों को गिनाया गया है, यह प्रत्येक मण्डल के छन्दों के मंत्रों की संख्या और सब छन्दों के मंत्रों की संख्या भी बतलाती है। श्रतुवाकानुक्रमणी केवल ४० श्लोकों का छोटा सा ग्रन्थ है, यह ऋग्वेद के ६४ श्रनुवाकों के सांकेतिक शब्द देकर प्रस्थेक श्रनुवाक् के मंत्रों की संख्या वतलाता है।

पादानुकमणी नाम की एक श्रीर भी मिश्रित छुन्दों की छोटी श्रनु-क्रमणी है। स्कानुक्रमणी, जो कि श्रव श्रनुपलव्य है, प्रतीकों की श्रनु-क्रमणी थी। संभवतः सर्वानुक्रमणी के सामने व्यर्थ हो जाने के कारण ही यह नष्ट हो गयी, देवतानुक्रमणी की यद्यपि कोई प्रति नहीं है किन्तु पड्गुरुशिष्य ने उसके दस उद्धरण किये हैं। वृहद्देवता सभी श्रनुक्र-मिण्यों से वड़ा है, उसमें १२०० श्लोक ही हैं, केवल कहीं त्रिष्टुवों से काम लिया गया है। यह ऋग्वेद के श्रष्टकों के समान श्राठ श्रध्यायों में विभक्त है, इसका उद्देश्य ऋग्वेद के कम को निश्चित रखते हुए प्रत्येक मंत्र का देवता वतलाना है। किन्तु श्रनेक कथाश्रों के कारण इसका महत्व श्रोर भी श्रिष्ठिक वड़ गया है, यह यास्क के निरुक्त के श्राधार पर वना है, इसके श्रतिरिक्त इसके रचियता ने यास्क, भागुटी श्रीर श्राध-लायन श्रादि श्रनेक ऋपियों का उल्लेख करते हुए निदान सूत्र का भी उल्लेख किया है, इसमें कुछ ऐसी खिलाश्रों का भी उल्लेख किया है जो ऋग्वेद में नहीं है।

इन से कुछ वाद की कारवायन की सर्वानुक्रमणी है, यह सूत्र हंग का बढ़ा भारी प्रन्थ है, छापे में भी इसमें लगभग ४६ पृष्ट हो गये हैं। वारह खपडों की इसमें भूमिका है, जिनमें से नौ खपडों में केवल वैदिक छुन्दों का वर्णन है, जो वैदिक प्रतिशाख्य के वर्णन से मिलता-जुलता है, शौनक का दूसरा छुन्दयद्ध अन्य ऋग्विधान है, जिसमें ऋग्वेद के मंत्रों के पाठ से या केवल एक मंत्र के पाठ से होनेवाले आश्चर्यजनक प्रभाव का वर्णन किया गया है।

सामवेद के परिशिष्ट की दो अनुक्रमणी हैं एक आर्प, दूसरी दैवत। जिनमें क्रम से सामवेद की त्रैगेय शाखा के ऋषियों और देवताओं को गिनाया गया है, उनमें यास्क, शौनक, अधलायन और दूसरे ऋषियों का उल्लेख किया गया है।

कृष्ण यजुर्वेद की दो यनुक्रमणी हैं, यात्रेय शाखावाली में दो भाग हैं, जिनमें से प्रथम गद्य में तथा द्वितीय छोकों में है। काठकों की चारा-यणीय शाखा की यनुक्रमणी में भिन्न-भिन्न मंत्रों के रचियतायों की गणना की गयी है, कहा जाता है कि यत्रि ने इसको बनाकर लोगाची को दे दी। कात्यायन की कही जाने वाली माध्यन्दिनी शाखा (शुक्रयजुर्वेद) की अनुक्रमणी में पाँच खगड हैं, प्रथम चार में रचियताओं, देव-ताओं धोर छन्दों की गणना है, पाँचवें खगड में छन्दों का संजिस वर्णन है, शुक्क यजुर्वेद के धौर भी बहुत से परिशिष्ट हैं, जो सब कात्या-यन के कहलाते हैं; इनमें से यहाँ केवल तीन का उल्लेख किया जा सकता है, निगम परिशिष्ट में शुक्क यजुर्वेद के शब्दों का वर्णन है, प्रवरा ध्याय में बाह्यणों के कुछ वंशों का वर्णन है, जिससे विवाहादि में उनका विचार किया जा सके, चरणव्यूह में विभिन्न वैदिक सम्प्रदायों का वर्णन है, यह प्रन्थ बहुत बाद का बनाहुआ है।

श्रथर्व वेद के परिशिष्टों में भी एक चरण॰यूह मिलता है; श्रथर्ववेद के ७० परिशिष्ट हैं।

# ९ वां अध्याय

#### कल्पसूत्र

इनमें से सबसे प्राचीन सूत्र जन्य वहीं हैं जो अपने विषय में ब्राह्मण् और धारण्यकों से सीधा सम्बन्ध रखते हैं। ऐतरेय धारण्यक में ऐसे बहुत से घंग हैं, जो सूत्र के धातिरिक्त थन्य कुछ नहीं हैं धौर जिनका रचियता धाधलायन धौर शौनक को माना जाता है। ब्राह्मणों के विषय का सीधा सम्बन्ध करूप से है, धतः ऋषियों का ध्यान सबसे प्रथम इसी विषय को पूर्ण करने की धोर गया। उन्होंने इस विषय के धनेक अन्य बनाकर इसका नाम करुपसूत्र रखा।

कर्पसूत्र के तीन विभाग हैं-

श्रीतसूत्र, गृह्यसूत्र श्रीर धर्मसूत्र । श्रीतयज्ञों का वर्णन करनेवाले श्रन्थ श्रीतसूत्र कहलाते हैं, गृहस्थ सम्बन्धी संस्कारों श्रीर रीतियों का वर्णन करनेवाले श्रन्थ श्रह्यसूत्र कहलाते हैं, श्रीर धर्म के नियमों का वर्णन करनेवाले श्रन्थ धर्मसूत्र कहे जाते हैं । इसी विषय से सम्बन्धित एक श्रीर प्रकार का साहित्य है उसको शुल्वसूत्र कहते हैं, उनमें यज्ञशाला धादि बनाने के नियम हैं ।

श्रीतसूत्र—सबसे प्राचीन श्रीतसूत्रों का रचना काल मसीह से पूर्व ४०० से ८०० वर्ष है।

ऋग्वेद सम्बन्धी सभी तक दो ही श्रीतसूत्रों का पता लगा है—एक स्राधलायन का दूसरा शाङ्खायन का। श्राधलायन श्रीतसूत्र में १२ स्रध्याय हैं स्रीर शाङ्खायन में १८ श्रध्याय हैं, पहिले का सम्बन्ध ऐतरेय बाह्यण से श्रीर दूसरे का शाङ्खायन बाह्यण मे है। वेवर साहिव की सम्मति में

# यजुर्वेद.

| क | संहिताएँ | तथा | भाष्य |
|---|----------|-----|-------|
|---|----------|-----|-------|

- १—काठक संहिता Edited by L. V. Schroeder, Leipzig 1900-1910
- , text & its inter-pretation S.
  Keith, Journal of the Royal
  Asiatic Society 1910—18
- 3- , by Caland L. D. M. G. 72,1918
- ४—कपिष्ठल कर संहिता-ध्रत्रकाशित see L.V. Schroeder W. Z. K. M. L. 362
- र--- मैत्रायणी संहिता संपादक L. V. Schroeder Leipizig 1881-86
- र--- तैत्तरीय या श्रापस्तम्ब संहिता (रोमन श्रवर) by A Weber, ind Stud. Vlos 11 & 12
- ७— ,, सायण भाष्य सहित Bibl. Ind. 1860-1899
- =- ,, आनंद आश्रम पूना नं. ४२
- ह- ,, इंगलिश धनुवाद A. B. Keith, Harward. Oriental Series Vol. 18, 19, 1914

# शुक्त यजुर्वेद—

१०—वाजसनेय संहिता महीधर भाष्य सहित A. B. Keith, Birlin, London 1852 त्राञ्चलायन ब्राग्न गता का न होकर पाणिनि का समकालीन होना चाहिये, क्योंकि'अय्न' प्रत्यय लगाकर नाम वनाने की परिपाटी ब्राह्मण काल की नहीं है, आश्वलायन ने आश्मरथ्य थ्रौर लीलवली ऋपियों का उल्लेख किया है, जिनका नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी पाया जाता है। अन्त में उन्होंने बहुत ब्राह्मण परिवारों की नामावली दी है, जिनमें से मुख्य स्तु, श्रद्धिरा, श्रित्र, विश्वामित्र, कश्यप, विश्वष्ठ, श्रौर श्रमस्य है। सरस्वतो पर के यज्ञ का वर्णन बहुत संचेप में किया गया है, यही श्राश्वलायन ऐतरेय श्रारण्यक के चौथे काण्ड का रचियता है तथा शौनक का शिष्य है।

शाङ्खायन सूत्र इससे कुछ प्राचीन प्रतीत होते हैं, पन्द्रहवें घौर सोल-हवें श्रध्यायों में तो यह बात श्रीर भी स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि वह स्थल स्पष्ट ब्राह्मण ढंग के वने हुए हैं श्रीर सतरहवें श्रीर श्रठारहवें श्रध्याय पीछेके प्रतीत होते हैं।

श्राश्वलायन सृत्र श्रीर ऐतरेय ब्राह्मण दोनों ही पूर्व भारत की रचना प्रतीत होते हैं, इसके विरुद्ध शाङ्खायनसूत्र श्रीर उसका ब्राह्मण उत्तरी गुजरात के प्रतीत होते हैं, दोनों में भी यज्ञों का क्रम प्रायः वही है, यद्यपि लगभग सभी यज्ञ राजाश्लों के लिये हैं, उन यज्ञों के नाम यह है:—

वाजपेय (ऐश्वर्य पाने का यज्ञ), राजसूय (महाराज पद पाने का यज्ञ) श्रश्वमेध (सम्राट् पद पाने का यज्ञ), पुरुपमेध, श्रीर सर्वमेध, शाङ्घायन ने इन यज्ञों का विस्तृत वर्णन किया है।

सामवेद के श्रभी तक चार श्रीतसूत्र मिले हैं —ि लिनमें से एक मशक का, दूसरा लाट्यायन का, तीसरा दाखायन का श्रीर चौथा जैमिनीय का।

मशकसूत्र में ग्यारह प्रपाठक हैं, जिनमें से प्रथम पाँच में एकाह यज्ञ (एक दिन में समाप्त होनेवाला यज्ञ), दूसरे चार में छहीन यज्ञ ( कर्ड - दिन तक होनेवाले यज्ञ)श्रौरश्रन्तके दो में सन्नों (वारह दिन तक होनेवाले रज्ञों)का वर्णन है।

लाट्यायन सूत्र कीश्रुमस शाखा का है, मशक सूत्र के समान यह सूत्र भी पूर्णरूप से पर्वित्र बाह्यण से सम्बन्ध रखता है, इसने बाह्यण के बहुत से उद्धरण देकर उसके धाचार्य शांडिल्य, धनंजय धीर शांडिल्या यन का भी उल्लेख किया है, इनके धातिरिक्त लाट्यायन ने बहुत से धाचार्यों के नाम लिये हैं। उदाहरणार्थ उसके ध्रपने धाचार्य, धापेंय कल्प, गौतम, सौचीवृत्ती, लैंख्यलम्भी, कौरस, चापंगण्य, भाण्डितायन, लामकायन, राण्ययनीपुत्र, शांड्यायनी, शांलकायनी ध्रादि। इस सूत्र से प्रतीत होता है कि इसके समय में शूद्ध धौर निपादों की परिस्थित इतनी खराब नहीं धी जैसी बाद को हो गई। उस समय उनको यज्ञ भवन में यज्ञभूमि के पास तक धाने की धनुमित थी, लाट्यायन सूत्र में दस प्रपाठक हैं, लिनमें से प्रथम सात प्रपाठकों में सभी प्रकार के सोमभागों के साधारण नियम दिये गयेहें। धांडवें प्रपाठक के खबशिष्ट भाग में श्रहीन यागों का धौर दसवें में सत्रों का वर्णन हैं।

द्राद्यायण स्त्र राणायनीय शाला है, राणायन वंश वशिष्ठ से उत्पन्न हुआ है, श्रतएव इस स्त्र को वशिष्ठ स्त्र भी कहते हैं, इसके विषय श्रादि का श्रभीतक विशेष पता नहीं चल सका।

शुक्क यजुर्वेद का संबंध कात्यायन श्रीत सूत्र से हैं, इसके छ्व्वीस १ ध्यायों में पूर्ण रूप से शतपथ बाह्मण के यज्ञकम का श्रमुसरण किया गया है, इसमें वाईसवें से तेईसवें श्रध्याय तक में सामवेद के यज्ञों का वर्णन है, श्रपने परिष्कृत ढंग के कारण घह प्रन्थ सृत्रकाल के श्रन्त का प्रतीत होता है।

कात्यायन श्रीत सूत्र के प्रथम धठारह धप्याय विषय में शतपय बाह्मण के प्रथम नौ काण्डों से मिलते जुलते हैं, नोंवें धप्याय में सौत्रामिण यज्ञ का श्रीर वीसवें में श्रश्वमेघ यज्ञ का श्रीर इक्कीसवें में पुरुषमेघ, सर्व मेघ श्रीर पितृमेघ यज्ञों का वर्णन है, पञ्चीसवें में प्रायित का श्रीर इन्बीसवें में प्रवर्ण यज्ञ का वर्णन है, वेवर साहिव ने वैजवाद श्रीतसूत्र को भी श्रुक्त यज्ञवें द का ही माना हैं।

कृष्ण यजुर्वे द से संबंध रखनेवाले कम से कम छै श्रीत सूत्र सुर-चित है, किंतु उनमें से श्रभीतक केवल दो ही पा सके हैं, श्रापस्तव श्रीर हिरण्यकेशी ने पूरे कल्पसूत्र लिखे हैं, जिनमें श्रापस्तव के तीस श्रध्यायों में से चौबीस में श्रीर हिरण्यकेशी के उनतीस श्रध्यायों में से श्रठारह श्रध्यायों में इनके श्रीतसूत्र हैं, बौधायन श्रीर भारद्वाज के सूत्र श्रभीतक श्रप्रकाशित ही है, सुना है भारद्वाज गृह्यसूत्र हालेंड में किसी महिला ने संपादन करके प्रकाशित कराया है। वाधूल श्रीर वैखानस के श्रीतसूत्र भी तैत्तिरीय संहिता से ही संबंध रखते हैं, बौधायन के सब से प्राचीन होने में कुछ भी सन्देह नहीं किया जा सकता, उसके वाद कम से भारद्वाज, श्रापस्तंब, श्रीर हिरण्यकेशी हुए हैं।

मैत्रायणी संहिता से मानव श्रीतसूत्र का संबंध है, संभवतः इसी मानव शाला के धर्मसूत्र से मनुस्मृति बनी है।

श्चर्यवेद का श्रीतसूत्र वैतानसूत्र है। वैतान नाम संभवतः श्चपने प्रथम शब्द वैतान के कारण ही पड़ गया है, यह गोपथ ब्राह्मण से संवंध रखता है यद्यपि यह काव्यायन के श्रीतसूत्र का श्चनुकरण करता है।

यद्यपि श्रीतस्त्रों से ही यज्ञ का वास्तिविक स्वरूप सममा जा सकता है किंतु सब प्रन्थों में सब से अधिक रूच विषय इन्हों का है, इन यज्ञों में यजमान श्रीर पुरोहित दो मुख्य समुदाय थे। यज्ञ करानेवाले बाह्यण पुरोहित होते थे, जिनकी संख्या एक से सोलह तक होती थी, किया में यजमान बहुत कम भाग लेता था। वेदी के तीनों श्रोर की तीनों श्रीनयों का विशेष कार्य रहता था, सब से प्रथम श्रग्न्याधान किया जाता था श्रीर फिर श्रीन को सिमधाओं से जलाये रखा जाता था। श्रीतकाच्यों की संख्या चौदह है, जो सात-सात कवियों में दो स्थानों पर वँटे रहते थे, प्रत्येक विभाग के साथ एक-एक प्रकार के पशु की बली का संबंध है।

# वंकाशित श्रौतसूत्र

- (१) क॰ श्रारवलायन श्रोतसूत्र विविक्तोधिका इंडिका कलकता। ख॰ ... Harvard Oriental Series Vol. 25
- (२) क॰ शाङ्खायन औतसूत्र संपादक A. Hillebrandt Bibilothica Indica 1888.

स॰ शाङ्घायन श्रोतसूत्र संपादक Keith Journal of the Royal Asiatic Society 1907 pp. 410 ff. न॰ ,, Harvand Oriental Series Vol. 25. pp. 50 f.

- (३) मशक करपस्त्र, संपादक W. Caland Abhandlungen für die Kunde des morgenlandes, herausg, vonder Deutscher morgenlandischen Gesellschaft XII, 3 Leipzig 1908.
  - (४) लाट्यायन श्रीतसूत्र संपादक Bibilothica Indica कलकत्ता।
  - (५) द्राह्मायण श्रीतसूत्र संपादक J. N. Reuter part I. London 1904
  - (६) जैमिनीय श्रौतस्त्र (श्राग्निष्टोम श्राप्याय) Leyden 1906
  - (७) कात्यायन श्रीतसूत्र संपादक A. Weber.
  - (८) बोधायन श्रौतसूत्र संपादक W. Caland Bibilothica Indica 1904-1926

- (९) श्रापस्तंव श्रोतस्त्र संपादक R. Garbe Bibi Ind. 1882—1903
- (१०) हिरएयकेशी श्रौतसूत्र सटीक, श्रानन्दाश्रम संस्कृत प्रन्थावली पूना ।
- (११) क. मानव श्रोतस्त्र Books l—V. edited by Mr. Knauver Set. Petersburg 1900
  - ख॰ मानव श्रौतसुत्र का चयन by J. M. Van Gelder Leyden 1921
- (१२) वैतान श्रौतसूत्र जर्मन श्रनुवाद सहित, श्रनुवादक R. Garbe. London &Strassburg 1878.

#### गृह्य सूत्र

वाहाण प्रन्थों में गाईस्थ संस्कारों का लगभग श्रभाव होने के कारण गृहास्त्रों की रचना की श्रावश्यकता पड़ी, श्रतएव स्वाभाविक रूप से ही गृहास्त्रों का काल श्रीतस्त्रों के पीछे का है।

ऋग्वेद का सम्बन्ध शाङ्घायन धौर घाश्वलायन गृह्यसूत्रों से है, पहले में घौर दूसरे में चार श्रव्याय हैं। शौनक के गृह्य सूत्र का भी कई स्थानों पर उल्लेख है किन्तु सम्भवतः धव उसका श्रस्तित्व ही नहीं है। शाङ्घा-यन गृह्यसूत्र ही मिलता जुलता शाम्बन्य गृह्य सूत्र है, लो कौपीतिक शाखा से सम्बन्ध रखता है। किन्तु यह श्रभी तक पूर्ण रूप से मिल नहीं सका है। कौपीतिक गृह्यसूत्त श्रवश्य ही पृथक् छपा है।

सामवेद का प्रधान गृह्यसूत्र गोभिल सूत्र है, जो गृह्यसूत्रों में सवसे प्राचीन, सबसे श्रधिक पूर्ण, शौर सबसे श्रधिक रोचक है। इसका प्रयोग सामवेद की दोनों शाला करती रही हैं, दाह्ययण शाला के लदिर गृह्यसूत्र से सामवेद की राणायनीय शाला भी काम लेती रही है, किन्तु यह गोभिल गृह्यस्त्र का ही परिष्कृत रूप हैं। जैमिगीय गृह्यस्ट भी सामवेद का ही हैं।

शुक्त यज्ञवेंद के गृह्य पारस्कर सूत्र हैं श्रीर कात्यायन गृह्य सूत्र हैं, पारस्कर कातीय या वालसनेय गृह्य सूत्र भी कहते हैं। कात्यायन गृह्य सूत्रमें इसका इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि इसका उद्धरण वार वार उस रचयिता के नाम से हो जाता है, याज्ञवल्तय के धर्मशास्त्र पर भी इसका भारी प्रभाव पड़ा है, इसमें तीन कायड हैं।

कृष्ण यजुर्वेद के सात गृह्यस्त्रों में से धभी तक देवल तीन ही छुपे हैं। ध्रापस्तग्य गृह्य सूत्र ध्रापस्तग्य कर्षस्य का उट्टीस धीर सत्ता- ईसवाँ ध्रध्याय है। हेरण्यकेशी गृह्यस्त्र हेरण्यकेशी कर्ष्यस्त्र का १९ धीर बीसवाँ ध्रध्याय है। वौधायन ध्रीर भारद्वाल के गृह्य स्त्रों के विषय में कुछ भी विदित नहीं है। मानव गृह्य सूत्र का मानव ध्रीतस्त्रों से इतना घनिष्ट सम्बन्ध हैं कि गृह्य में ध्रनेक ध्रनेक बार ध्रीत के ही ध्रव- तरणों को दोहराया गया है। यह बात बढ़ी विचित्र है कि इस सूत्र का विनायक प्लन ध्रम्य किसी स्त्रकार को विदित नहीं है। याज्ञवल्य धर्मशास्त्र में इन घंशों को किर दिया गया है, नहीं चार विनायकों को एक विनायक, वर्तमान गणेश का रूप दे दिया गया है, मानव से ही मिलता जुलता काठक गृह्य सूत्र है। यह केवल विषय क्रम में ही नहीं मिलता जिन्तु ध्रनेक स्थलों पर शब्द शब्द भी मिलता है। इसका विष्णु धर्मशास्त्र से सम्बन्ध है। चैलानस गृह्य सूत्र एक विस्तृत ध्रन्थ है। इस की रचना प्राचीन हंग की है। वाराह गृह्य सूत्र भी मैत्रायनीय सम्प्रदाय का एक वाद का ध्रम्य है।

श्रयर्ववेद का सम्बन्ध कौशिक गृह्यसूत्र से है। यह केवत गृह्यसूत्र ही नहीं है, क्योंकि गृहस्य सम्बन्धी संस्कारों का वर्णन करने के साथ-साथ दुसमें कुछ ताँत्रिक श्रीर श्रथर्ववेद की कुछ विशोप कियाएँ भी है। इससे वैदिक भारतीय जीवन के साधारण दश्य का पूर्ण चित्र मिल जाता है।

इन गृह्यसूत्रों में ४० संस्कारों का वर्णन है। गर्भ से लगाकर विवाह तक के १म संस्कार शारीरिक कहे जाने हैं और शेप बाईस एक प्रकार के यज्ञ रूप हैं। इनमें से घाठ और संस्कार भी गृह्य संस्कार हैं —ि जनमें **पाँच महायज्ञ श्रीर तोन पाक यज्ञ हैं श्रीर श्रवशेष श्रीत संस्कारों से** सम्बन्ध रखते हैं। इन वातों के खितरिक्त भी इनमें और बहुत सी वातें हैं। वर्ष के ब्रारम्भ में नाग को भेंट देना, गृह निर्माण ब्रीर नृतन गृह प्रवेश के संस्कार करना-इस सम्बन्ध में भूमि और निर्माण के विस्तृत नियम दिये हुए हैं। उदाहरणार्थ, पश्चिम की श्रोर को द्वार बनाने का निपेध किया गया है। लक्ड़ी या वाँस के मकान के बन चुकने पर पशु की वित का वर्णन है। पशुओं के सम्बन्ध में अन्य भी अनेक रीतियाँ वर्णित हैं। उदाहरणार्थ जाति के हित के लिए साँड छोड़ा जाना, कृषि सम्बन्धी रीतियाँ पृथक हैं । उदाहरणार्थ, कृपि से उत्पन्न हुए प्रथम फल को देने के संबंध की रीति, दुःस्वप्न, अपशकुन श्रीर रोग होने पर भी विशेष कृत्य करते चतलाये गये हैं। अन्त्येष्टि संस्कार में चिता पर गौ या वकरी भी जलाना कहा है, श्राद्ध का वर्णन खूव विस्तार से किया गया है, यह गृह्य सूत्रों के विषय का संनिप्त परिचय है।

# धर्म सूत्र

सूत्र साहित्य की तीसरी शाखा धर्मसूत्र हैं, जिनमें दैनिक जीवन के नियमों का वर्णन है, यह धर्मशास्त्र (कानून या Law) पर सब से प्राचीन धार्य-प्रन्थ हैं, धर्म सूत्रों का भी वेदों की शाखाओं से सम्बन्ध है, किन्तु इस सम्बन्ध में केवल तीन धर्मसूत्रों का ही नाम लिया जा सकता है। धौर वह तीनों कृष्ण यजुर्वेंद की तैत्तिरीय शाखा के हैं, किन्तु यह मानने के धनेक कारण हैं कि इस विषय पर वने हुए धन्य प्रन्थों का भी

किसी न किसी वेद से कुछ सम्बन्ध श्रारम्भ में श्रवश्य था। धर्मसूत्रों के श्रात्यन्त प्राचीन काल में वताये जाने का यही प्रमाण है कि सूत्रकाल के श्रारम्भ में यास्क श्राचार्य ने जिन धार्मिक नियमों के श्रवतरण दिये हैं वह सुत्रों के ढंग पर हैं, श्रवश्य ही उस समय दो एक धर्मसूत्र वन चुके होंगे।

यापस्तम्य धर्म स्त्र यभीतक सबसे यधिक सुरचित है, इसमें न तो प्राचीन सम्प्रदायवाले परिवर्तन करने पाये थौर न वर्तमान सम्पादकों ने ही कोई मिलावट की है। यापस्तम्य करपस्त्रके तीन यध्यायों में से यहाईस थौर उन्तीसवें यध्यायों में यही धर्मसूत्र है, इसमें विशेष करके वैदिक विद्यार्थी के कर्तन्य, गृहस्य के कर्तन्य, निषिद्ध भोजन, शौचाचार प्रायक्षित, विवाह, उत्तराधिकार थौर थपराध के विषयों का वर्णन है, उत्तर प्रान्तवालों की कुछ वातों को द्वरा कहने से जाना जाता है कि इसका सम्यन्ध दिल्ला से है, नहीं प्राचीनकाल में इस शाखा का प्रचार था। इसकी भाषा पाणिनी से पहिले की होने के कारण से द्वलर साहिय ने इसका समय ईसा से ४०० वर्ष पूर्व माना है।

हिरण्य केशी धर्मसूत्र का इस अन्य से बहुत निकट सम्बन्ध है, क्योंकि पढ़ने पर दोनों में कुछ अधिक अन्तर अतीत नहीं होता, इस सम्बन्ध में यह ऐहिछ है कि आपस्तम्बों से अप्रसन्न हो कर हिरण्यकेशी ने एक नयी शाखा की स्थापना कोनकन देश में की जो वर्तमान गोवा के समीप है, इस पार्थक्य का समय अधिक से अधिक २०० ईस्बी हो सकता है। हिरण्यकेशी आहाण का वर्णन एक पापाण लेख में पाया जाता है, हिरण्यकेशी करपसूत्र के उनतीस अध्यायों में से छुट्वीसवें और सत्ताइसवें अध्यायों में यह धर्मसूत्र है।

तीसरा धर्म सूत्र वौधायन का है। इसको लिखित प्रन्यों में धर्म-शास्त्र कहा गया है, इस शासा के कल्पसूत्र के इसका स्थान इतना निश्चय नहीं है, जैसांकि पहले दो का है। श्रापस्तम्ब धर्मसूत्र से इसकी विषयानुक्रमणिका को मिलाने से पता चलता है कि यह उन दोनों से भी
प्राचीन है, बौधायन शाखा का पता धाज कल नहीं चलाया जा सकता
किन्तु यह प्रतीत होता है कि इसका सम्बन्ध दिल्णी भारत से था,
जहाँ प्रसिद्ध भाष्यकार सायण इसके मत का अनुयायी था। इस धर्मसूत्र
में चारों धाश्रमों के नियम, चारों वर्णों के नियम, घनेक प्रकार के यज्ञ,
शौचाचार, प्रायधित, राजधर्म, धपराध का न्याय, साची की परीचा,
उत्तराधिकार के नियम, विवाह और खियों के स्थान का वर्णन किया
गया है। चौथा खरह, जो कि पूर्ण रूप से खोकों में बना हुया है संभवतः नवीन संस्करण है। तीसरे खरह का समय भी कुछ सन्दिग्ध है।

उपरोक्त प्रन्थों के साथ ही गौतम धर्मशास्त्र की भी गणना की जा सकती है, यद्यपि यह किसी करण सूत्र का भाग नहीं है, तथापि किसी समय इसका किसी वैदिक सम्प्रदाय से अवश्य सम्बन्ध रहा होगा, क्यों-कि गौतमों को सामवेद की राणायनीय शाला की उपशाला माना गया है, कुमारिल इस बात की पुष्टि करता है, इसके अतिरिक्त इसके छ्ट्यीसवें खण्ड का शब्द शब्द समविधान बाह्यण से लिया गया है, यद्यपि इसका नाम धर्मशास्त्र है तथापि ढंग और प्रवन्ध शैली से पूर्ण-तया धर्मसूत्र है, पूर्ण रूप से गद्य स्त्रों में बनाया गया है, इस विभाग के अन्य प्रन्थों के समान पद्य की इसमें कहीं गन्ध तक नहीं है, इसका विभाग विल्कुल बौधायन धर्मसूत्र के समान है, इसमें बौधायन धर्मसूत्र के कुछ श्रंश भी लिये गये हैं, इन्हीं अनेक कारणों से बौधायन धर्मसूत्र को ईसा से १०० वर्ष पूर्व से इधर का नहीं समभा जाता।

वैदिक काल से सम्यन्ध रखनेवाला सूत्र ढंग का एक चौर अन्य वाशिष्ठ धर्मशास्त्र है, इसों तीस अध्याय हैं, जिनमें धन्त के पाँच बहुत बाद के बने प्रतीत होते हैं, इस अन्य के गद्य सूत्र पद्य में रल-मिल गये हैं, विगड़े हुए त्रिष्टुभ से बाद के मनु आदि के खोक के स्थान पर धनेक बार काम लिया गया है इसमें भी आपस्तम्य धर्मसूत्र के समान प्राचीन ष्राठ के विरुद्ध विवाह के प्रकार ही स्वीकार किये गये हैं, कुमारिल ने लिखा है कि उसके समय में वाशिष्ट धर्मशाख वहा भारी प्रामाणिक प्रस्थ माना जाता था, श्रीर इसको केवल श्रावेदी ही पढ़ते थे, उसका श्रीम्प्राय इसी वर्तमान प्रस्थ से था। श्रन्य किसी से नहीं, क्योंकि कुमारिल के उद्धत श्रंश वर्तमान छुपे हुए संस्करण में पाये जाते हैं, यह सममा जाता है कि यह प्रन्थ उत्तरी भारत का है, वाशिष्ठ गीतम का उद्धरण देता है, उसके श्रंश मनु के एक प्राचीन स्त्र से एकत्रित किये गये हैं, इसके श्रातिरक्त मनुस्मृति में भी विशिष्ठ के ऐसे श्रंश हैं, जो छुपे हुए प्रन्थ में मिलते हैं, श्रतएव मनु का प्रस्थ गीतम के वाद का है, यह संभव है कि श्रावेद से सम्बन्ध रखने वाले इस उत्तर के सूत्रग्रन्थ का काल ईसवी सन् से कई शताब्दी पूर्व हो।

शंख धीर लिखित (ये दोनों भाई थे) के धर्मशास्त्र के कुछ गद्य-पद्यात्मक छंश मिलते हैं, यह तो न्याय विभाग में स्कि के समान वन गये थे। इस यन्य का उद्धरणाजों कि संभवतः कान्न के सभी विषयों का एक वड़ा भारी यन्य होगा पाराशर ने प्रमाण रूप में उपस्थित किया है। क्रमारिल की सम्मति में इसका सम्बन्ध वाजसनेय सम्प्रदाय से था।

वैखानस धर्मसूत्र, जो कि चार प्रश्नों में लिखा गया है ईसा की तीसरी शताब्दी से पूर्व का नहीं हो सकता। यह वास्तव में वह धर्मसूत्र नहीं है, द्योंकि धार्मिक विषयों की श्रपेता इसमें गृहा धर्म का ही विशेष

| 99- | 3, | इंगलिश घनुवाद | Griffith | वनारस |
|-----|----|---------------|----------|-------|
|     | •  |               |          | 1899  |

१२-- ,, महीधर भाष्य सहित Weber London Birlin 1852

१३ — ,, उब्बट महीधर भाष्य (निर्णयसागर मेस)

१४—तैत्तिरीय संहिता भट्ट भाष्कर मिश्र का श्रश्काशित भाष्य

१४--- ग्रुक्क यजुर्वेद संहिता पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र कृत भाष्य सहित

१६--कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता

१७—यजुर्वेद भाष्य ऋषि द्यानन्द कृत श्रजमेर

#### (ख) त्राह्मण —

- 9—तैत्तिरीय ब्राह्मण, सायणभाष्य सहिता संपादक राजेन्द्रलाल मिश्र Asiatic Society of Bengal कलकत्ता
- २—तैत्तिरीय ब्राह्मण सायण भाष्य सहित। सम्पादक नारायण शास्त्री। भाग १—३। श्रानन्दाश्रम पूना, सन् १८६
- तित्तिरीय ब्राह्मण भट्ट भास्कर भाष्य सहित, सम्पादक महादेव
   शास्त्री तथा श्रीनिवासाचार्य। सन् १६०६-२१ मैसूर
- ४—शतपंथ ब्राह्मण—(माध्यन्दिनीय) सम्पादक A. Weber Reprint, Leipzig 1924.
- ४---माध्यन्दिनीय शतपथ ब्राह्मण, धनमेर संवत् १६४६
- ६—शतपथ त्राह्मण सायण भाष्य सहित, काण्ड १-३, ४-७-६ सम्पादक सत्यवत सामश्रमी, सन् १६०३-११ Asiatic society of Bengal, Calcutta vol I-VII
- ৬— शतपथ का इंग्लिश অनुवाद, অनुवादक Julius Eggeling (Secret Book of the East vol. 12, 26, 41 43, & 44)

वर्णन है, इसमें चारों खाश्रमों श्रीर विशेष कर्वानप्रस्थियों के नियम दिये गये हैं, क्योंकि वैखानस खोग वानप्रस्थही होते थे। यह तैत्तिरीय सम्प्रदाय की ही एक सब से छोटी शाखा प्रतीत होती है।

हमारे विचार में इनके श्रितिरक्त श्रन्य भी बहुत से धर्मसूत्र रहे होंगे, जिनका कालश्रम से श्रव कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि प्रायः सभी वर्तमान स्मृतियाँ धर्मसूत्रों को ही श्लोक रूप में तोड़ मरोड़कर वनाई गई हैं; इमने विशष्ट, श्रापस्तम्ब श्रौर योधायन धर्मसूत्रों को इनकी स्मृतियों से मिलाकर स्वयं इस बात का श्रनुभव किया है।

#### शुल्बसूत्र

धर्माचरण में सहायता देनेवाना एक थौर प्रकार का भी सूत्र साहित्य है, उसे शुरुव सूत्र कहते हैं।

श्रापस्तम्य करपसूत्र का तीसवाँ श्रर्थात् श्रान्तिम प्ररत् श्रापस्तम्य श्रुरव सूत्र ही है। इन प्रश्नों में वेदी, यज्ञकुंड श्रादि की रचना के प्रकार होते हैं। इनमें रेखा गणित ( Geometry ) के वड़े भारी ज्ञान का पता लगता है श्रीर वास्तव में भारतीय गणित शास्त्र [ Indian Mathematics ) पर यही सब से प्राचीन प्रन्य है। इसका संग्यन्य कृष्ण्-यज्ञवेंद से है।

योद्धायन मुख्य सूत्र भी कृष्ण यजुर्वेद का ही ग्रन्थ है। शुक्क यजुर्वेद का सम्बन्ध कात्यायन शुक्य सूत्र से है। संभवतः हिरययकेशी कल्पसूत्र के श्रद्धाईसहें श्रीर उनतीसवें श्रर्थात् श्रन्तिम दो श्रध्यायों में हिरययकेशी शुक्य सूत्र हैं।

संभव है कि इसके घतिरिक्त भी बहुत से शुल्व सुत्र हों किंतु उनका इन्द्र भी पता नहीं चग सका।

# प्रकाशित गृह्य सूत्र

- (१) क॰ ग्रारवलायन गृह्यसुत्र सटीक, सम्पादक गार्ग्य नारायण Bible Indi. 1869.
  - ख॰ घारवलायन गृह्यसूत्र हरदत्ताचार्य कृत टीका सहित, सम्पादकं गण्पति शास्त्री दिवेन्द्रम संस्कृत सेरीन नं. ७८, सन् १६२३
  - ग॰ थारवलायन गृद्धसूत्र नर्मन धनुवाद सहित, धनुवादक A. F. Sternler Indische Hausnegen Germany 1864, 1865.
  - भ॰ श्रारवलायन गृह्यसूत्र का इंगलिश श्रनुवाद, श्रनुवादक Oldenberg, Secred books of the East Vol. 29.
  - (२) क॰ शांखायन गृह्यसूत्र संस्कृत श्रोर जर्मन by H. Oldenberg Indische Studien, herausgegeben von A. Weber
    - ख॰ इंगलिश श्रमुवाद, Scored books of the East Vol. 29
  - (३) कौपीतिक गृद्धसूत्र सम्पादक रत्न गोपाल भट्ट वनारस संरकृत सेरीज १६०८
  - (४) क॰ गोभिल गृह्यसूत्र सटीक, सम्पादक चन्द्रकान्त तर्कालंकार दितीय संस्करण Bibilothica Indica 1906.
    - ख॰ गोभिल गृह्यसूत्र नर्भन श्रनुवाद सहित by F. knawer, Dorpat 1884, 1886.

- ग॰ इंगलिश श्राचाद Secred books of the East Vol. 29
- (५) खदिर गृह्यसूत्र इंगलिश श्रनुवाद सहित S. B. E. Vol. 29
- (६) जैमिनीय गृह्यसूत्र सम्पादक श्रीर श्रनुवादक W. calland, लाहौर १९२२२ पंजाब संस्कृत सेरील नं. २
  - (७) क॰ पारस्कर गृह्यसूत्र जर्मन धनुवाद सहित, धनुवादक A. F. Stezner Indische Hauoregeln A. K. M. II. 2 & 4 1876-78.
    - ख० पारस्कर गृह्यस्त्र हरिहर भाष्य सहित, सम्पादक लाधा राम शर्मा, वस्वई १८९०.
    - ग० इंगिबिश यनुवाद G. S. Oldenberg S. B. E. Vol. 29
  - (८) क॰ धायस्तम्बीय गृह्यसूत्र सम्पादक M. Winternitz Vienna 1887
    - ख॰ घनुवाद घापस्त व परिभाषा सूत्र सहित S. B. E. Vol 30.
  - (९) क॰ हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र सम्पादक J. Kirste Vienna 1889.
    - ख॰ धनुवाद S. B. E. Vol. 30.
  - (१०) वौधायन गृह्यसूत्र, सम्पादक एत. श्रीनिवासाचार्य मैस्र १६०४ (Bibilothica Sanscrita, No. 32)
  - (११) भारद्वाज गृह्यसूत्र,, सम्पादक Henziette J. W. Solomons Leyden 1913
  - (१२) भानव गृह्यसूत्र, सम्पादक F. Kanuer St. Petersburg 1897

- (१३) , काठक गृहासूत्र, सम्पादक W. Caland D. A. V. कॉलेज. लाहीर
- (१४) वेलानस गृह्यस्त्र Leipzig 1896
- वारोह गृह्यसूत्र, सम्पादक R. शामशास्त्री गायकवाड़ छोरिपुन्टल सेरीज नं. २८ वरोडा १६२१
- (१६) कौशिक गृह्यसूत्र, सम्पादक M. Bloomfield, 'New Haven 1890

# प्रकाशित धर्मसूत्र

- (१) द्यापस्तम्य धर्मसूत्र (२) वौधायन धर्मसूत्र (३) वशिष्ठ धर्मसूत्र
- (४) भ वैज्ञानस धर्म सुत्र Leipzig 1896 🛒 🥎

# प्रकाशित शुल्व सूत्र

- (१) श्रापस्तम्बीय शुल्व सूत्र नर्मन श्रनुवाद साहित by Albert Burk zeitschrift der Deutschen morgentandischen Gesellschaft (Z. D. M. G.) 72, 1918.
  - (२) बौधायन शुल्वसूत्र इंगलिश श्रनुवाद सहित G. Thibaut, 'परिंडत ' Vols. IX

# कल्पसूत्र का परिशिष्ट साहित्य

गृहस्यों के पश्चात् श्रादकल्प और पितृमेध सूत्र श्राते हैं, जिनमें

श्राद्ध यादि के नियम हैं वे बन्ध प्रायः बाद के हैं, इस विषय के निम्न लिखित ग्रन्थ श्रभी तक छपे हैं-

- (१) मानव श्राद्ध करूप, सम्पादक W. Caland, Altindischer Ahnencult pp. 228 ff.
- (२) शौनकीय श्राद्धकल्प ils pp. 240 ff.
- (३) पिप्पलाद श्राद्धकलप के कुछ श्रंश its pp. 243 ff.
- (४) कात्यायन श्राद्धकल्प ils pp. 245 ff.
- (५) गौतम श्राद्यकल्प S. Caland in Bijadragen tot de taal, landen volkenkunde van ned India, 6 Volg. deel I, 1884
- (६) बौधायन पितृमेध सूत्र ) W. Caland. A. K. M.

: (७) हिरण्यकेशी

X. 3 1896

्. (८), गौतमं 🥫

इस प्रकार के साहित्य के प्रशात परिशिष्ट आते हैं, जिनमें उन वातों को बड़े भारी विस्तार से जिखा गया है जो सूत्रों में संचेप से जिखी गई हैं। इनमें से ग़ोभिल गृह्यसूत्र के परिशिष्ट विशेष महस्वशाली हैं। उनमें से एक गोभिल पुत्र का गृद्ध संग्रह परिशिष्ट कहलाता है और दूसरा कर्म-प्रदीप । श्रथवंवेद के परिशिष्ट धार्मिक इतिहास में विशेष चित्रित हैं, क्योंकि यह सब प्रकार के मंत्र तंत्र श्वादि का काम करते हैं। सबसे प्राचीन परिशिष्टों में से प्रायक्षित सूत्र भी महत्वशाली है। यह चैतान सूत्र का भाग है।

# प्रकाशित परिशिष्ट

(१) क॰ गोभिल सूत्र गृह्य संग्रह परिशिष्ट, G. M. Bloomfield, L D. M. G. Vol 35.

- ख. Do by चन्द्रकान्त तर्कालंकार Bib, Indica 1910 ग. गोभिलीय परिशिष्ट (सन्ध्याध्याय स्नान सूत्र, श्राद्धकल्प श्रादि ) Bib India 1909,
- (२) क. कर्मप्रदीप प्रथम भाग जर्मेन श्रनुवाद सहित A. S.

ख. कर्मप्रदीय द्वितीय भाग A. S. 1900

- (३) अथवंदेद परिशिष्ट, सम्पादक G. M. Bolling £ J. non Negelain Leipzig 1909-10
- ( ४ ) क. अथर्वेदे शान्तिकरप Transactiony of the American Philological Association Vol. 35, 1904, 77 ff
  - ख. अथर्ववेद सान्ति कल्प Journal of the American Oriental Society 33, 1913, 265 ff.
- (५) अथर्व प्रायश्चित्तानि, सम्पादक J. V. Negebin, New Harven 1915.

# प्रयोग आदि

इस विषय पर सबसे बाद के अन्य प्रयोग, पद्धि और कारिकाएँ हैं, यह सभी अन्य या तो किसी विशेष वैदिक यज्ञ या संस्कार को बतलाते हैं या किसी विशेष रीति या पद्धित को बतलाते हैं। विवाह पद्धि, धन्येष्टि करूप, श्राद्ध करूप धादि अन्थों का नाम इस विषय में लिया जा सकता है यद्यि इस विषय के श्रिधकांश अन्य अभी तक जिलित रूप में पढ़े हैं इनमें से कुछ के भारतीय संस्करण भी निकत गये हैं।

# वैदिक-यज्ञ

मेरी धारणा है कि राजनैतिक उद्देश्य से वैदिक यहाँ का प्रारम्भ

हुशा। सबसे प्रथम जब धार्य लोगों ने भरतखंड में धपनी सम्यता का विस्तार किया था, तब सम्यता के उन्नत होने के साथ-साथ ही छोटे-छोटे मायडिलिक राज्य वन गये। कुछ सुदद परिवार धपने धाल पास के मनुश्यों धीर स्थानों के स्वामी वन बैठे। परन्तु इस प्रकार के माँडिलिक राज्य प्रायः धशान्त धीर उत्तरदायित्व धून्य थे-एवम् संगठन रहित थे— परस्पर उनकी स्पर्धा चलती थी।

तरकालीन मनस्वी लोगों ने इस सामाजिक संगठन की शुटि को समक्ता थौर उन्होंने प्रवल मंडलाधिकारियों को प्रोस्साहित करके थ्रयोग्य तथा कमजोर राज्यों को थ्रपने थ्राधीन बना लेने को धर्म का स्वरूप दिया। राजसूय यज्ञ थौर प्रश्वमेध यज्ञों का प्रारम्भ यहीं से हुआ। राजसूय यज्ञ में राजा थ्रास पास के यथा सम्भव राजाथों पर स्पर्ध ही चढ़ाई करके उन्हें परास्त करके अपने थ्राधीन बनाते, उनसे कर लेते-थ्रौर फिर थ्रपने यज्ञ में बुलवा कर उन पर थ्रपना प्रमुख बनता पर प्रकट करते। इन यज्ञों का वास्तव में वही प्रभाव होता था लो ध्रज्ञरेखों के उन दरवारों का—जो दिल्ली में लार्ड कर्जन थ्रौर सम्राट् लार्ज पञ्चम की थ्रध्यच्ता में हुए थे। थ्रौर जिसमें समस्त राजाथों को थ्रपकट रूप में ध्रज्ञरेजी साम्राज्य की थ्राधीनता स्वीकार करनी पढ़ी थी। लार्ड कर्जन का १६ राजाथों से थ्रपना चुगा उठवाना भी पिछले राजसूय यज्ञों के पराजित राजाथों की ग्रंद दिलाता था।

राजनैतिक संगठन की दृष्टि से ये यज्ञ और श्रकारण विजय पराजय श्रावश्यक थी। श्रीर यही कारण थे कि प्रतापी राजा लोग वारम्बार ऐसे यज्ञ करते थे। एक तरफ इन यज्ञों में जहाँ कमजोर राजाश्रों का सर्वस्व हरण किया जाला था—वहाँ ब्राह्मणों श्रीर श्रुटिवर्गों को सर्वस्व दान भी किया जाता है। श्रनेक राजाश्रों ने सर्वस्व दान करके मृत्यात्र घर में रहने दिये थे। दान का महात्म्य बहुत चढ़ा बढ़ा था श्रीर ऋषि या बाह्मण को दान देने में वर्बाद होने पर भी लोग अपनी शेखी सममते थे।

इन सबका परिणाम यह हुया कि यज्ञ करानेवाले श्रीर दान लेने-वाले बास्यणों का समुदाय दिन-दिन बढ़ता गयो । बड़ी-बड़ी श्राजीविका के धन्धों का सदा प्रचार वड़ा करता है। यज्ञ कराने का पेशा बाह्मणों के लिये सबसे मजेदार पेशा वन गया-वड़े-वड़े प्रतापी राजा-गरीव गाय की तरह थाजा मानते, सर्व स्व दान देते, और ईश्वर की तरह पुनते थे। वस यज्ञ का महात्रय बढ़ा। पर जिस तरह एक कम्पनी के सफलता प्राप्त करते ही सैकड़ों नकती कम्पनियाँ खुल जाती हैं - वही दशा यज्ञों की हुई। नहाँ साम्राज्य कामना से वड़े बड़े यज्ञ होते थे, वहाँ सदेह मुक्ति, सर्पनाश, शत्रुनाश, पुत्रोत्पादन, वर्पा, रोगनाश शादि दुनिया भर के प्रत्येक कामों के लिये यज्ञ होने लगे। बाह्यए महाशयों ने यज्ञ को कामधेनु वना दिया। श्रन्त्री दित्रिणा मिलने पर यज्ञ द्वारा प्रत्येक बुरे कर्म कराये जा सकते थे। मेघनाद के और रावण के प्रतिहिंसा मूलक यज्ञ-जनमंजय का सर्पयज्ञ-विशंकु का गज्ञ। ये सब इसी प्रकार के यज्ञ थे धीरे-धीरे इन यज्ञों में पशुत्रध का प्रसंग चला, शौर वेदों का संहिता भाग जब इन सब ऊल जलुल कृत्यों के लिये यथेष्ठ नहीं प्रमाणित हुया तव इन यज्ञ पुरोहितों ने वेदों के ब्राह्मण भागों का निर्माण कर लिया।

इस सबका यह परिणाम हुन्रा कि पवित्र वेदों का ज्ञान, जो मनुष्य की ग्राश्मा को सत्य मार्ग दिखाता था लुस हो गया। लोगों ने वेदों का मन्त्रार्थ जानना छोड़ दिया । केवल मन्त्रों को कपठ रखना, मन्त्रों में शक्ति श्रीर चमस्कार समक्तना, मन्त्रों का पाठ करके यज्ञ का विधि विधान करा देना—यही कर्मकायड प्रवत्त हो गया। ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति का मार्ग हुँडने की श्रपेत्ता कर्म कायड द्वारा मुक्ति पाने की सरल चेष्टा लोग करने लगे। क्योंकि इस मार्ग में धन दिवणा सर्व करने से ही श्रमीरों श्रीर राजाश्रों को मुक्ति मोल मिलने लगी—ज्ञान-कारड में तो योग के श्रष्टाङ्ग का श्रभ्यास करना पड़ता था।

जिन दिनों ब्राह्मण अन्थों की रचना हुई-उन दिनों यज्ञों के महास्य का बड़ा भारी जोर था। फिर भी श्रनेक ऋषि श्रीर मनस्वी इस पाखरड श्रीर हिंसा के श्रनाचार से श्रत्यन्त ही नाराज थे। श्रीर वे विरोध भी करते थे। श्रीर एक सम्प्रदाय था जो यज्ञ-कर्म से श्रद्धा रहित हो गया था।

मुगडेकोपनिपद १—२०० में कहा गया है।

प्तवाहोते श्रद्धा यज्ञ रूपा श्रष्टादशोक्तमवयंव येपु कर्म।

एतल्लेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरा मृत्युं पुनरेवापियान्ति

जिनमें निङ्गष्ट कर्म कहे गये हें—वे श्रष्टादश जनयुक्त (१६ श्रद्धिक्, १ यजमान १ यजमान पित) यज्ञरूप प्लव समृह शिथिज हैं। जो मृद इनको कल्याणकर समभकर इनका श्रभिनन्दन करते हैं—वे पुनर्वार जरा मृत्यु को प्राप्त होते हैं।

इसी प्रकार यज्ञ की निंदा सुचक थ्रास्य भी श्रुतियाँ पाई जाती है। इन थोथे श्राडम्बर मय कर्मकाचिडयों की श्रवहेतना ऋग्वेद में देखी जाती है। (१०-८२-७)

> न तं विदाय य इसा नजान श्रन्यद युष्माकसन्तरं वसूत्र नीहारेण प्रावृत जल्पा ध्रमुतृप उन्ध प्रावृतचरन्ति॥

अर्थात्—ये उस सृष्टिकत्तां को नही जानते, तुमसे इनमें अन्तर है नीहार द्वारा ये श्राच्कात हैं, केवल उच्चारण करके ही तृत हो कर विचरण करते हैं। सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल ने तीव उक्तियों द्वारा इस कर्म-पाखरड का विरोध किया। श्रीर क्विल ज्ञान की मुक्त का मार्ग वताया। कपिल ने वेदों ही के श्राधार पर ज्ञान-कारड को सिद्ध किया है।

गीता में ( २।४२।४२।४१ ) में इसी कर्म-कांड को लच्य करके वेदों की निन्दा की गयी है।

> यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्ग्यविपश्चितः। वेदवाद रताः पाथ, नान्य दस्तीति वादिनः॥ त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुज्यो भवार्ज्जन। व्यामात्मानः स्वर्गं परा जन्म कर्म फल प्रदाम्। क्रियाविशोपबहुला भौगेश्वयगतिं प्रति।

हे पार्थ! वेदों के मन्त्र पाठ में भूले हुए और यह कहनेवाले मूढ़ न्यक्ति कि इसके सिवाय और कुछ नहीं है, बात बढ़ा कर ऐसा कहते हैं कि तरह-तरह के यज्ञ धादि कमें करने से फिर जल र पी फल और भोग तथा ऐरवर्ष की प्राप्ति होती है। " " इस लिए हे खर्ज नं! वेदों में त्रैगुएय की वार्ते भरी पड़ी हैं। तुम गुणातीत हो जाओ।

श्रीमद्भागवत् में हिंसावर्जित कर्मविधि को साखिकी कहा है—

दृष्य यज्ञैभष्यमाणं दृष्वा भृतानि विम्पति । एप मा करुणो हुन्या दतस्त्रोद्य सुनृप ध्रुवम ।

यज्ञों का श्रीर उसकी पद्धतियों का ऋग्वेद में बहुत ही कम श्रस्पष्ट जिक है। यज्ञों का जोर यज्ज्ञेंद के काल में हुआ है। ऋग्वेद की रचना के प्रारम्भिक दिनों में भारतवर्ष में वस्ती वहुत ही कम थी, पीछे कह-लाया है कि ऋग्वेद के सूत्रों में केवल पंजाब का ही उल्लेख है। उसके श्रामे के भारतवर्ष का कुछ भी समाचार नहीं है। उसमें सब युद्ध, सामा जिक संस्कारों श्रीर यज्ञों के स्थान केवल सिंध नदी श्रीर सरस्वती के तट हैं। =—काण्वीय शतपथ ब्राह्मण ( लाहौर में छप रहा है ) डी॰ ए॰ वी॰ कालेज .

## (ग) शिक्षा—

- १—तैत्तिरोय प्राविशाल्य सूत्र इंगलिश श्रनुवाद सहित— Journal of the American Oriental society vol 1 New Havan 1871
- २—वाजसनेय प्रातिशाख्य सूत्र-सम्पादक पी॰ वी॰ पाठक वनारस १८८३—८८०
- ३— ,, वेवरकृत जर्मन अनुवाद सहित Ind. Stud. 4. 65 160, 177-33
- ४-प्रतिज्ञासूत्र-सम्पादक Weber A. P. A. 17.69
- ४---काल्यायन शुक्त यज्ञः प्रातिशाख्य भाष्य सहित

#### (घ) कल्प —

# १-श्रीत मूत्र-

१—कात्यायन श्रौत्र श्रौर शुल्व सूत्र व्याख्याचार्य कृत भाष्य सिहत। संपादक-मदन मोहन पाठक। विद्याविलास प्रेस-काशी।

# ( कृष्ण यजुर्वेद के श्रौतसूत्र )

- २-काल्यायन श्रीत सूत्र सम्पादक A. weber
- ३-कात्यायन श्रीत सूत्र सभाष्य विद्याविलास श्रेस काशी।
- ४-वौधायन श्रौत सूत्र-सम्पादक W. Caland Bibli. ind, 1904-26
- र-वापलम्ब श्रीत स्त्र सम्पादक R. gorbe Bibl. ind. 1882-1903

जिस यजुर्व द में यज्ञों की परिपाटी का विस्तृत उठलेख है, विहक यों कहना चाहिए कि यजुर्व द का नामकरण श्रीर प्रथनकरण हो यज्ञों के लिए हुश्रा है—उसमें समाजशास्त्र का वड़ा हो गहन वर्णन है—जैसा पीछे वताया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि यजुर्व द के काल में समाज वहुत ही सुगठित हो गया था—नगर वस गये थे—श्रीर वर्णों का संग-ठन हो रहा था। स्नासकर बाह्मण श्रीर चित्रय ये दो वर्ण वड़ी तेजी से संगठित हो रहे थे।

श्रुवेद के सुक्त थौर यजुवे द तथा उसके शतपथ श्रादि बाह्यण ग्रुवों को गम्भीरतापूर्वक मनन करने से पता चलता है कि यजुवे द के काल में श्रार्थ लीवन में से वह सादगी श्रीर पवित्रता नष्ट हो गयी थी श्रीर उन सरल सुक्तों का श्र्य श्रीर उद्देश्य लोग भूत गये थे श्रीर श्रव का मुख्यधर्म श्रुविनहोत्र के प्रातः सायंकाल के साधारण नित्य कर्म से लेकर बढ़े-बढ़े विधान के राजसूय यज्ञों श्रीर श्रश्वमेध यज्ञों तक लो कई-कई वर्षों में सताप्त होते थे जन गया था। यज्ञों के नियम, छोटी-छोटी बातों का गुरुव, उद्देश्य श्रीर तुच्छ रीतियों के नियम, येही श्रव लोगों के धार्मिक हृदयों में भरे थे। येही धोधे विचार श्रव राजाशों श्रीर राज-गुरुग्रों के विचार के विषय थे। श्रीर इन्हीं का शाह्यणें की श्रनथक गाथाशों में उल्लेख है।

यह पीछे यताया गया है कि ऋग्वेद में केवल पंजाब का जिक है।
परंतु बाह्मणों में श्राधुनिक दिल्ली के श्रासपास के देश में प्रवल कुरुशों
का-धाजकल के उत्तरी प्रांत में विदेहों का, श्रवध में कौशलों का श्रोर
यनारस के निकट काशियों का उल्लेख यारम्वार मिलता है। वास्तव में
देखा जाय तो इन्हीं लोगों ने यज्ञ के श्राहम्बरों श्रीर पाखंडों को इतना
बदाया था इनमें जनक, श्रजातरात्रु, बन्मेजय श्रीर परीचित की भौति
प्रतापी श्रीर विद्वान् राजा थे। जहाँ ऋग्वेद में सुदास राजा का जिक
श्राता है—वहीं बाह्मणों में हमें इन्हीं राजाश्रों का वारम्वार हाल मिलता

लिए इस धादर्श के धनुमार सारे ससार कःमृहाराजाः का भागत राज-तिलक दिया जाता है। धौर वे सम्राट् कहलाते हैं।

~~~

जब बाह्मण लोग किया संस्कारों को बढाये जाते थे और प्रत्येक क्रिया के लिए स्वतन्त्रतानुसार कारण वतलाये जाते थे, तव चत्रिय लोग निनके सन्मुख राज्य ब्यवस्था की कठिन समस्याएँ थीं श्रीर जो श्रधिक विचारशील श्रीर श्रनुभवी हो गये थे-बाह्यणों के इस थोथे-पाचिडत्यादर्प से ऊब गये थे। विचारवान और सचे लोग यह विचारने लग गये थे कि क्या धर्म केवल इन्हीं किया संस्कारों धौर विधियों को सिखला सकता है ? वे लोग यद्यपि इन किया संस्कारों के आडम्बरों का ख़ुला विरोध नहीं कर सकते थे – श्रौर वे इन संस्कारों को वैसे हो श्राडम्बर से करते भी थे-परन्तु उन्होंने श्राधिक पुष्ट विचार प्रचलित किये-श्रीर श्रात्मा के उद्देश्य श्रीर ईश्वर के विषय में खोज की। ये नये श्रीर कृतोद्यम विचार ऐसे वीरोचित, पुष्ट, श्रीर इड़ थे कि बाह्यण लोगों ने बोकि अपने ही विचार से अपने को बुद्धिमान समभते थे, अन्त को हार मानी और चत्रियों के पास इस नये समुदाय के पारिडत्य को सम भने आये । उपनिपद् इस कथन की पुण्टि स्वरूप है जिनका उन्लेख श्चागे किया जायगा। कभी कभी राजाओं से श्वीर इन पुरोहितों से कर्म-काएड के विषय पर भी विवाद होता था। जिसका एक मनोरंजक उदा-हरण शतपथ बाह्यण ( ११ प्र, ४, ५। ११। ६। २१ ) में है।

विदेह के जनक की भेंट कुछ ऐसे माह्यणों से हुई जो धभी धारे थे। ये श्वेतकेत, धारुणेय, सोमधुष्क, सत्ययित धौर याज्ञवलक्य थे। उसने उनसे पृदाः—

"तुम लोग धनिहोत्र जानते हो !"

तीनों ब्राह्मणों ने अपनी-अपनी बुद्धि के श्रनुसार उत्तर दिया। पर किसी का उत्तर ठीक न था। याज्ञवल्क्य का उत्तर यथार्थ यात के बहुत निकट था। परन्तु वह पूर्णतया ठीक नहीं था! जनक ने उनसे कहा—

मोहर वाँधी। तब जनक ने उन सभों से कहा—" ब्राह्मणो ! तुममें जो सब से बुद्धिमान हो वह इन गौथों को हाँक ले जाय।" इस पर उन ब्राह्मणों का साहस न हुथा। पर याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य से कहा— " बत्स ! इन्हें हाँक कर घर ले जाथो।" उसने कहा— " सामन की जय।" श्रीर वह उन्हें हाँक कर घर ले गया।"

इस पर ब्राह्मणों को बड़ा कोध श्राया। वे घमण्डी ब्राह्मणों से प्रश्न पर प्रश्न पूछने लगे, पर याज्ञवक्य ने श्रकेले उन सब का मुकावला किया। होत्री, श्रस्वल, जारतकरव, श्रारतभाग, मृत्युलाहचोर्याम, उपस्त-चाक्रायन, केहाल कौशिनतक्रय उद्दालक श्रारुणी, तथा श्रन्य लोग याज्ञ-वल्क्य से प्रश्न पर प्रश्न करने लगे। पर याज्ञवल्क्य ने सब को निरुत्तर किया।

गार्गी खड़ी हुई थौर बोली—"हे बाह्य तू क्या सब से बिहान् है ? '' याज्ञवल्क्य ने उत्तर् दिया—" मुक्ते गौथों की थावरयकता थी— मैंने उन्हें ले लिया। '' गार्गी ने कहा—" हे याज्ञवल्क्य ! जिस प्रकार कि काशी श्रथवा विदेहों के किसी योद्धा का पुत्र थपने ढीले धनुप में डोरी लगाकर थपने हाथ में दो नोकीले-शत्रु को वेधनेवाले तीर लेकर युद्ध करने खड़ा होता है उसी प्रकार मैं भी दो प्रश्नों को लेकर तुमसे जड़ने खड़ी होती हुँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ''

ये वर्णन उन प्राचीन मंत्र दृष्ट्व-ऋषियों श्रीर इन यज्ञों के व्यवसाई पुरोहितों में जो श्रन्तर है इसे स्पष्ट करते हैं। इन्हीं याज्ञवल्क्य के दो खियाँ थीं। यह बात बिल्क्कल सोफ है कि इन लोगों में वर्णाप विद्या श्रीर योग्यता थी तथापि इनका नैतिक पतन हो जुका था। श्रीर वे श्रीमंत-श्रीर विलासी हो गये थे।

बढ़े-बढ़े यज्ञ प्रायः वसंत, ऋतु में चेत्र वैशाख के महीनों में होते थे। ऐतरेय बाह्यण के चौथे भाग को पढ़ने से इस विषय का छिषकार स्पष्टी करण हो जाता है।

परिणाम निकाला गया है कि दोनों ही को मांस न खाना चाहिये। फिर भी याज्ञवल्क्य कहते हैं कि "यदि नर्म हो तो हम उसे खा सकते हैं।" (१क)

२-… ः सधेन्वे चानहुह्श्व नारनीयाद्धेन वनहुहौ वा इद्छ सर्वे विभ्रितस्ते देवाश्रव्यवन् धेनवनहुहौ वा इद् छ सर्व विभ्रितो हन्त यदन्वेषां वयसां वीर्यं तद्धेन वनहुह्योर्दधामित ः ः ः तदुहो वाच याज्ञवल्क्यो श्नास्येवाह स छ सर्वं चेद्मवनीति

(श॰ ३।१।२।२१)

शतपथ ब्राह्मण (१।२।३।०।८) में पशु को यज्ञ में बिलदान देने के विषय में एत श्रद्भुत वाक्य है।

"पहले देवता श्रों ने मनुष्य को बिल दिया। जब वह बिल दिया गया तो यज्ञ का तथ उसमें से निकल गया श्रोर उसने घोड़े में प्रवेश किया। तब उन्होंने घोड़े को बिल दिया। जब घोड़ा बिल दिया गय तो यज्ञ का तथ उसमें से निकल गया श्रीर उसने बैल में प्रवेश किया। तब उन्होंने बैल को बिल दिया। जब बैल बिल दिया गया तो यज्ञ का तथ उसमें से निकल गया। श्रीर उसने भेड़ में प्रवेश किया। जब भेड़ की बिल दी गयी तो यज्ञ का तथ उसमें से भी निकल कर बकरे में प्रवेश हो गया। तब उन्होंने वकरे को बिल दिया। जब बकरा बिल दिया गया तो यज्ञ का तथ उसमें से भी निकल गया श्रोर तब उसने पृथ्वी में प्रवेश किया। तब उन्होंने पृथ्वी को खोदा श्रोर उसे चावलों श्रोर जो के रूप में पाया। "" " जो मनुष्य इस कथा को जानता है उसे (चावल श्रादि) का दृष्य देने से उतना ही फल होता है जितना कि इन पशुश्रों के बिल करने से। " हा

ब्राह्मण प्रन्थों के पाद सूत्र काल में वैदिक वलिदानों के संवंध की शीतियों के विस्तारपूर्वक वर्णनों के संचिप्त प्रन्थ जो वनाये गये वे श्रौत-

<sup>🐯</sup> श्रमिनमन्धन्ति सोमे राजस्यागते ।

सब से वदकर धर्म कहा गया है। स्वर्ग प्राप्ति के लिये कियाएँ एक-मान्न द्वार मानी जाती थीं।

गौतम कहते हैं—" वह मनुष्य जो इन पवित्र कमों की करता है, परन्तु जिसकी धारमा में भलाइयाँ नहीं हैं, तो उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा। " " परन्तु वह, जो इन कमों में ले केवल कुछ कमों को भी यथार्थ में करता हो, धौर जिसकी धारमा में उत्तम भलाइयाँ मौजूद हैं तो वह स्वर्ग में निवास करेगा।" (८।२४।२५)

पूर्व मीमांसा में यज्ञों पर वहुत वाद-विवाद किया गया है। उसमें तीन रीतियों का उल्लेख किया गया है। अर्थात् पवित्र श्रिन को स्थापित करना, हवन करना, श्रौर सोम तैयार करना। ये प्रश्नोत्तर श्रीर उनपर होनेवाले विवाद श्रद्भुत हैं।

कुछ यहां में ऐसा विधान है कि यजमान अपनी सब सम्पत्ति यहा-करनेवाले बाह्यणों को देदे। यहाँ यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या राजा को भी अपनी सब भूमि चरागाह, सड़क, भील, तालाव बाह्यणों को दे देने चाहिये। इसका उत्तर दिया गया कि भूमि राजा की सम्पत्ति नहीं होती और इसलिये वह उसे नहीं दे सकता। राजा केवल देश पर राज्य कर सकता है। परन्तु देश उसकी सम्पत्ति नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो उसकी प्रजा के घर भूमि आदि उसी की सम्पत्ति हो जाते। किसी राज्य की भूमि को राजा नहीं दे सकता-परन्तु यदि राजा ने कोई घर वा खेत मोल लिया हो तो वह उन्हें दे सकता है।

इसी प्रकार श्रम्नि में श्रपना (?) विलदान करने का प्रश्न दूसरों को हानि पहुँचाने के लिये यज्ञ करने का प्रश्न श्रौर ऐसे ही श्रनेक प्रश्नों पर वड़ी बुद्धिमानी के साथ विचार किया गया है।

पूर्वमीमांसा में लिखा है कि यह यहाँ में कार्य-कर्ता लोगों की पूरी संख्या १० होती है। १ यबमान खौर १६ प्ररोहित परन्तु होटे धवसरों पर केवल चार ही बाखण होते हैं।

- ६-हिरुएयकेसीय श्रोत सूत्र सटीक, ग्रानन्दाश्रम संस्कृत प्रन्थावली पूना
- ७-मानव श्रोत सूत्र Books 1-5 Edited by F. knauer St. Pitersburg 1900
- म-मानव श्रोत सूत्र का चयन by J. M. van Gelder Leyden 1921

#### २—गृह्यसूत्र

## ( शुक्ल यजुर्वेद )

- 9-पारस्कर गृह्यसूत्र कात्यायन स्त्रीय श्रातु शौच, विद्याविलास प्रेस काशी
- २-पारस्कर गृह्यसूत्र हरिहर भाष्य सहित । लक्ष्मी वेंक्टेश्वर वम्बई १८६०
- ३-पारस्कर गृह्यसूत्र-सम्पादक लधाराम शर्मा जर्मन श्रनुवाद सहित-श्रनुवादक A. F. Steynet Indische. Hauregeln A. K. M. VI 2 & 4 1876-8 (पारस्कर गृ॰स्॰ भाष्य चतुष्ठय सहित गुजराती शेस वम्बई)
- খ—इंग्लिश প্রব্রার by H. oldenbery S. B. E Vol 29

#### (कृष्ण यजुर्वेद)—

- र—न्नापस्तम्बीय गृह्यसूत्र सम्पादक-M. Winternity Vienna 1887
- ६—श्रनुवाद श्रापस्तम्व परिभाषा सूत्र सहित  ${
  m S.~B.~E.~V_{0}}$ l 30
- ७ हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र सम्पादक J. Kirste vienna 1889
- म-इंग्लिश अनुवाद S. B. E. Vol 30

" ऋषि पृछ्ने लगे कि स्वायंभुव मनु के समय त्रेता युग के प्रारम्भ में यज्ञ का प्रचार कैसे हुआ! सतयुग के साथ उस युग का संधिकाल समाप्त होने के पश्चात्-त्रेता युग प्रवृत्त होने पर (?) कैसी व्यवस्था शुरु हुई? ब्राम पुर नगर धादि की रचना होने के पश्चात्, कृषि ध्यादि से धाँपिधयों की उत्पत्ति होने के ध्यनन्तर जीवन साधन के नाना द्याम धंधे शुरू होने के पोछे उन वेदोक्त मंत्रों से यज्ञ का प्रचार किस उज्ज से शुरू हुआ?"

यह सुनकर सूतजी बोले—" वैदिक मन्त्रों का विनियोग यज्ञ कर्म से करके विश्व-भुक् इन्द्र ने यज्ञ का प्रचार किया। देवता शों का संगठन किया—सव यज्ञ के साधन इकट्ठे किये और श्रश्वमेध का प्रारम हुशा। जिसमें अनेक महर्षि भी आये थे। इस यज्ञ में अनेक ऋक्ति अनेक प्रकार के हिन, श्रिन के श्रर्षण करने लगे। जय सुस्वर साम गान होने लगा और पशुओं का शालंभन चलने लगा यज्ञ का सेवन करनेवाले देव-गण जय श्राहुत हुए-उस समय दीन पशुगणों को श्रवलोकन करके महर्षि गण उठे और इन्द्र से प्लुने लगे कि तुम्हारी यज्ञ विधि क्या है ?

" यह तो वदा श्रधमं है कि धमं के नाम सं श्रधमं हो रहा है। यह पशु हवन विधि तो श्रनुचित है। त्ने यह धमं का नाश करने के लिये ही पशु मारकर श्रधमं शुरू किया। यह धमं नहीं है—श्रधमं है। तुके यज्ञ करना है तो यज्ञीय धान्य के बीजों से ही यज्ञ करो।" इस प्रकार श्रदियों ने कहा परन्तु इन्द्र ने नहीं माना।

"तव इन्द्र श्रीर ऋषियों में वड़ा विदाद छिड़ गया। यज्ञ जंगम वस्तुश्रों से हो या स्थावरों से ? यही विवाद था। जब श्रापि थक गये तव वे दुखी होकर सम्राट् वसु के पास गये।

"ऋषि वोले—हे उत्तानपाद के वंशधर ! तुने कैसी यत्त-विधि देखी है-सो कह ! 7 77

"राजा वसु वोले-द्विनों को मेध्य पशुत्रों से तथा फल मूलों ही से यज्ञ करना उचित है। यज्ञ का स्वभाव ही हिंसा है। यह मैंने देखा है। "...

"राजा का यह भाषण सुनकर ऋषियों ने उसे आप दिया—"तेरा श्रधःपाठ हो, " इससे उसका श्रधःपतन हुत्रा।

यही कथा कुछ फर्क से वायु पुराण में भी है। इससे पता लगता है कि कुछ विद्वान् लोग इन पश्च वधों से श्रत्यन्त घृणा करने लगे थे। ये पुराण ग्यारहवीं शताब्दी के लगभग के हैं।

महाभारत शान्ति पर्व (३४४) में भी ऐसी ही मजेदार एक कथा है। "इन्द्र ने भूमि पर धाकर यज्ञ किया। जय पशु की लरूरत हुई तय बृहस्पति ने कहा "पशु के लिए धाटा लागा।" यह सुनकर माँस के लालची (पशुगृदा) देवता बारम्बार बृहस्पति से कहने लगे कि बकरे के मांस का हवन करो।

''तव ऋषि वोले—यज्ञों में बीजों से (धान्यों से) यज्ञ करना दिने। 'छल' वीज का नाम है। वकरा मारना सज्जनों का काम नहीं यद श्रेष्ठ कृतयुग है। इसमें पश्च कैसे मारा जायगा?"

"तय सब ने सम्राट् उपरिचर वसु को मध्यस्य कर कहा कि है महाराज! यज्ञ वकरे के माँस का करना चाहिए या वनस्पतियों का? कृपा करके फैसला कीनिए।"राजा बोला—पहले यह बतायो, किसका क्या मत है?

"ऋषि वोले—धान्यहवन हमारा पत्त है। श्रीर पशुहवन देवों का।"

"वसु ने कहा—तब वकरे के माँस से ही हवन करना चाहिए। इस पर ऋषियों ने उसे श्राप दिया और उसका श्रयः पतन हुआ।" "श्रव वसु ने यज्ञ ठाना-उसमें बृहस्पति उपाध्याय था। प्रजापति के पुत्र सदस्य थे। एकत्,—हित, त्रित् धनुप, रैम्य, धर्णवसु, परावसु, मेधातिथि, तांड्य, शान्ति, देशिशरा, कपिन, श्राद्यकठ, तैत्तिरी, कपव, देवहोत्र, ये सोलह ऋत्विज् थे। इस यज्ञ में पशु वध नहीं किया गया। यह युद्ध श्रहिसक श्रोर शुद्ध था। इससे फिर उसका श्रभ्युद्य श्रोर उन्नति हुई।"

(महाभारत शान्ति । श्र० ३३६)

महाभारत ने इस वात पर भी प्रकाश डाला है कि यज्ञों में पशु-हिंसा वैदिक काल से वहुत पीछे चली थी।

"यह कृतयुग है, इसमें—यज्ञ में पशु श्रहिंस्य है। क्योंकि इसमें चारों कलाश्रों से पूर्ण धर्म है। इसके वाद त्रेता युग होगा—उसमें त्रयी विद्या होगी श्रीर यज्ञ पशु प्रोत्तित होकर मारे जावेंगे।"

(महाभारत शान्ति॰ ध० ३४०)

श्रीमद् भागवत् में एक स्थलं ( ४ । २४ । ७ । ८) पर एक यज्ञ के विषय में लिखा है—''हे राजन्! तेरे यज्ञ में जो सहस्त्रों पश्च तेरी निर्द-यता से मारे गये वे तेरी उस क्रूरता का स्मरण करते हुए क्रोधित होकर तीचण हथियारों से तुम्के काटने को बैठे हैं।''

"इस द्याहीन ने जो यज्ञ में पशु मारे थे वे ही कुद होकर, उसका यह ध्योग्य कर्म स्मरण करते हुए, उसको इल्हाड़ी से दिल-भिन्न करने लगे।"

निःसन्देह इन पाप रूप यज्ञों का नाश करने में महापुरूप बुद्ध भग-वान् ने श्रत्यन्त पुरुषार्थ किया था । किर भी विवदानों की प्रथा हिंदू समाज से श्रभी निर्मुल नहीं हुई है। इस समय भी कुत्र श्रम्थधर्मी हत्यारे लोग इन हत्यापुर्य श्रत्यन्त एशित कर्मों को यज्ञों और धर्मकुर्यों के नाम से पुकारते हैं। हाल ही में पूने के प्रसिद्ध मराटा

खाने की इच्छा से जो पशु हनन होता है-वह हिंसा है। वेदोक्त पशु-हिंसा में देवताश्रों के लिये मांसाहुतियाँ समर्पित करना ही मुख्य उिदृष्ट होता है। हुतशेप मांस का भच्च करना भी विधिविहित है। श्रतः शास्त्राज्ञा रच्च करने की इच्छा से ही (?) इस हुतशेप का मांस भच्चा किया जाता है।"

"वर्णाश्रम विदित होने ही से यज्ञीय पश्च हिंसा की जाती है। सोम भाग में पश्च हिंसा के विना कर्म पूर्ण ही नहीं हो सकता। जो निदक श्रविचार से तथा वेद शास्त्र की मर्यादा का उठलेख न करके इस प्रकार के सोमयागादि वैदिककर्मों का उपहास करते हैं—उनसे यज्ञकर्ता लोग कम श्रहिंसावादी हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। श्रहिंसा परमधर्म श्रवश्य है, पर उसमें भी श्रपवाद है। चत्रिय जिस प्रकार मृगया श्रीर युद्ध में हिंसा करते हैं, उसी प्रकार यज्ञकर्ता यज्ञ में विधि के कारण पश्च हनन करते हैं।

यज्ञ में जिस रीति से पशु हनन होता है—वह शखवध की धपेनाः कम दुखदाई है।

उत्तर दिशा की थोर पैर करके पशु को भूमि पर लिटाना चाहिये। पश्चात् श्वासादि प्राण्वायु वन्द करके नाक मुख धादि वन्द करे। इत्यादि सूचनाएँ शापिता को कही हैं।

'उदीचीनाम् श्रस्य पदो निद्धात् । श्रंतरेवोष्मार्यं वास्पतात् । ऐ॰ ब्रा० ६ । ७ । तथा—

धमायु कुरवंतं संज्ञयतात्। तै॰ बा॰ ३।६।६।

श्रर्थात्—पशु का हनन उसे न्यून से न्यून दुःख देते हुए करना चाहिये।

- ६—बीधायन गृह्यसूत्र, सम्पादक-श्रीनिवासाचार्य मैसूर १६०४ Bibilothica Sanskrita, No 32
- १०—भारहाज गृह्यसूत्र-सम्पादक Hewiette J. W. Salomons Leyden 1913
- ११—मानव गृह्यसूत्र-सम्पादक-F. Knauer, St, Petersburg 1897
- १२—काडक गृह्यसूत्र—सम्पादक W. Caland D. A. V. College Lahore
- १३—वैलानस गृह्यसूत्र —Leipzig 1896
- १४—वाराह गृह्यसूत्र-संपादक R शाम शास्त्री गायकवाड्— Oriental series No 18 Baroda 1921

# (३) कल्प-धर्मसूत्र—

- १-शापस्तम्ब धर्मसूत्र
- २-वौधायन धर्मसूत्र
- ३--वशिष्ट धर्मसूत्र
- ४-गौतम धर्मसूत्र
- र-वैवानस धर्मसूत्र (Leipzig 1896)
- ६--हिरएयक धर्मसूत्र

### (४) कल्प-शुल्वसूत्र (Sculpture)

- १—आपसम्बीय शुल्बस्त्र नर्भन ्थनुवाद सहित by Albert Burk Zoitschriblider Deutschen morgen Tandischan Gesellschft Z. D. M. S. 12.1918
- २—वौधायन शुल्व स्त्र इंग्लिश श्रनुवाद सहित G. Thibant "पंडित" Vol IX

#### (५) कल्प-श्राद्ध कल्प--

- 9-मानव श्राद्ध कल्प, सम्पादक W. Caland, Altindischer Ahnencult pp. 228 ff
- र-शोनकीय श्राद्ध करुप its pp 240 fl'
- ३—पिप्पलाद ,, के कुछ ग्रंश । its pp 243 ff
- ४--- कात्यायन ,, its pp. 245
- श्—गौतम " S caland in Bijdragen tot detoal Landen volkenkunde vonved, Indie, 6c Volg deel I 1894

### (६) कल्प-पितृमेधसूत्र

१—वौधायन पितृ मेघसूत्र
 २—हिरण्य केशीथ ,
 ३—गौतम ,

#### (७) कल्प-परिश्चिष्ट

१—कर्म प्रदीप दोंनों भाग जर्मन श्रनुवाद सहित Q. S. 1889

#### (ङ) अनुक्रमाणि-

- १--कात्यायन शुक्त यज्ञः सर्वानुकम सूत्र सभाप्य काशी
- २---निगम परिशिष्ट
- ३---प्रवराध्याय
  - ४---यजुर्वेदीय चरण ब्यूह
  - १---कृष्ण यजुर्वेदीय श्रात्रयानुक्रमणि
  - ६- " " चाराथणीयानुक्रमणि।

## सामवेद

- (१) राणायनीय संहिता, सम्पादक श्रौर श्रनुवादक Stencuson london 1842
  - (२) कौशुमस संहिता, जर्मन घानुवाद सहित by The. Benfey, Lipzig 1848
  - (३) , सायण संहिता by सत्यवत सामाश्रमी

Bible Ind 1871.

- (४) जैमिनीय संहिता by W. Caland (Indirche Forschungen Breslaw 1907
  - (१) सामवेद संहिता इङ्गलिश अनुवादक Griffith बनारस १८६३,
  - (६) तुलसीरामस्वामी कृत-

## ( ख ) सामवेदीय ब्राह्मण

- (१) तारह्य महात्राम्हण सायण भाष्य सहित, सम्पादक-धानंद-चंद्र वैदान्त वागीश, Asiatic Society of Bengal - Calcutta 1870.
- (२) दैवत बाग्हण तथा पद्विंश बाग्हण सायण भाष्य सहित, सम्पादक-जीवानन्द विद्यासागर कलकता १८८१
- (३) पडविंश ब्राम्हण विज्ञापन भाष्य सहित सम्पादक H. F. ealsingh Leyden 1908
- ( ४ ) पडविंश बाग्हण सायण भाष्य सहित (प्रथम प्रपाठक,) सम्पादक Kurt Klemn, Guteslah 1898
  - (१) मंत्र वाम्हण, सम्पादक। सत्यवत सामश्रमी कलकत्ता सम्वत १६४७

- (६) मंत्र ब्राम्हण (प्रथम प्रपाटक) सम्पादक Heinrich Stonner Halle 1901
- (७) संहितोपनिषद बाग्हण भाष्य सहित सम्पादक A.C. Burnell मंगलीर १८७७
- ( = ) श्रापेंय ब्राग्हण सम्पादक A. C. Burnell . मंगलौर १८७६
- (१) वंशं वाग्हण सायण भाष्य सहित; सम्पादक— सत्यवत सामश्रमी कलकत्ता संवत १६४६
- (१०) सामविधान झाम्हण, सायण भाष्य सहित संपादक सत्यवत सामश्रमी कलकत्ता संवत १६४१
- (१९) सामविधान झाम्हण, सायण भाष्य सहित, संपादक A.C. Burnell London 1873
- (१२) जैमिनीय उपनिषद झाम्हण, संपादक Haus Oertel देवनागरी संस्करण लाहीर १६२१
- (१३) जैमिनीय श्रापेंय त्राम्हण, संपादक A.C. Purnell संगलीर संवत १८७८
- (१४) जैमिनीय बाम्हण अथवा तत्तवकार बाम्हण—(इसका संस्क-रण डी ए. वी. कॉलेज लाहीर से पं० वेद व्यास एम० ए० प्रकाशित कर रहे हैं)

#### (ग) शिक्षा—

- [१] सामप्रतिशाख्य, सत्यवत सामश्रमी द्वारा ['उपा' कार्यालय कलकत्ता ] १८६० में संपादित।
- [२] पुरपसूत्र श्राजातशत्रु कृत टीका सहित, संपादक लक्ष्मण शास्त्री काशी।
- [३] पुष्पसूत्र नर्भन अनुवाद सहित संपादक R Simon A Bay A 1909 pp 48-780

[ ४ ] पञ्चविध सूत्र जर्मन श्रनुवाद सहित by R. Simon Bseslan 1903 (Indische Foorschwgu 5)

(घ) कल्प—

१ श्रोतसूत्र—
[१] मशक कल्पसूत्र, संपादक W. Caland; Abhand langen fur die Kunde des morgendondes heransg, Vondor Dentochen morgenlondischen Gesellschaft XII 3 Lipzig

[२] लाट्यायन श्रीतसूत्र Bibilothica Indica कलकता [३] द्राद्यायस श्रीतसूत्र संपादक J. N. Reuter, Part 1 London 1908

[४] जैमिनीय श्रौतसुत्र [ श्राग्निप्टोमाध्याय ] Leyden 1906 २ गृह्यसूत्र—

[१] गोभिल गृह्यसूत्र सटीक संपादक चंद्रकांत तर्कालंकार हितीय संस्करण Bibli. 1nd. कलकत्ता 1906-1908 [२] गोभिल गृह्यसूत्र जर्मन श्रनुवाद सहित by F. Kuaner Dorpat 1884-6

[३] इंगलिश श्रनुवाद Secret Books of the East
13 / 29
[8] खदिर गृह्यसूत्र इङ्गलिश श्रनुवाद सहित S. B. E 13/29

[४] जैमिनीय गृष्यसूत्र संपादक श्रीर श्रनुवादक W. Coland लाहौर १६२२ पंजाब संस्कृत सेरीज नं २ ३ कल्प—परिशिष्ट—

[१] गोभिल पुत्र गृहयसंग्रह परिशिष्ट by M. Bloomfino Z. D. M. Q. vol. 85

- [२] गोभिल पुत्र गृहय संग्रह परिशिष्ट by चंद्रकांत तकांलंकार Bibli Ind. 1910
- [३] गोभिल्लीय परिशिष्ट [संध्यायाध्याय, स्नानसूत्र, श्राह्यकल्प प्रादि ] Bibli Indi. 1909

#### (ङ) अनुक्रमणिका--

- [१] सामवेदीय थार्पानुकमणिका
- [२] सामवेदीय देवतानुकमणिका

## अथर्ववेद

- [१] श्रथवे संहिवा। सायण भाष्य in 4 Vol. Bombay
- [२] इंगलिश अनुवाद by Griffith (Benares 1895-9)
- [3] ,, ,, by W P. Whitney edited by C. R. Lamman (H. O. S. Vol. 7 & 8 Cambridge 1905)
- [ ३ ] चेमकरणदास कृत भाष्य

### (ख) अथर्व वेदीय ब्राम्हण—

- [ १ ] गोपथ बाग्हण, संपादक हरचंद्र विद्याभूपण कलकता १८७०
- [२] गोपथ बाम्हण, संपादक Dr Dienke Guastra Lyden 1919

#### (ग) शिक्षा---

[ १ ] श्रंथर्ववेद प्रातिशाल्य, प्रथम भाग संपादक विरवर्वधु विद्यार्थी श्रास्त्री, पंजाय युनिवर्सिटी ।

#### (घ) कल्प--

- १ श्रोतसूत्र—
  - [१] वैतान श्रोतस्त्र, जर्मन श्रनुवाद सहित, श्रनुवादक R. Garbe London & Startasburg 1878

२ ब्रह्यसूत्र--

[१] कौशिक गृहयस्त्र, संपादक M. Bloom Field New Hauen 1890

#### ३ परिशिए--

- [१] अथर्ववेद परिशिष्ट संपादक G.M. Bolling & J. ron Negelien Lipzig 1909-10
- [२] अथर्ववेद शान्तिकल्प Translations of the American Philological Association Vols 35.
- [३] श्रथवंवेद शान्ति-कल्प Journal of the American Oriental Society 33 1913-265 ff
- [ ४ ] श्रथर्व प्रायक्षित्तानि-संपादक J.V. Negeliun New Haven 1915

### (ङ) अनुक्रमणिका —

[ १ ] श्रथर्ववेदीय चरणन्यूह

देश श्रीर विदेश में विद्वानों के वेदों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मत रहे हैं। एक मत बम्ह वादी है। इस मत का श्रभिप्राय यह है कि वेद परमात्माने सृष्टि के श्रादि में चार समाधिस्थ श्रपियों के हृदयों में प्रकट किये। यह सब से पुराना मत है। इसकी पुष्टि बाम्हण बंध, उप-निपद श्रीर धर्मसूत्रों ने की है। सायण श्रीर श्रिप द्यानंद भी इसी मत के हैं। श्रम्वेद १०। ६०। ६, यञ्च० २१। ७, श्रीर २४। ४, श्रथर्व १० । ४ । ७ । २०, रातपथ १३ । १ । १०, मनु १ । १३, १२ । ६४ से १२ । १०० तक, निरू श्र २, श्रादि स्थलों के प्रवचनों से उपर्युक्त पत्त का समर्थन किया जाता है । दूसरा मत दार्शनिक है । इस मत में वेद श्रनादि श्रीर नित्य नहीं माने जाते, उनकी उत्पत्ति हुई है ऐसा माना जाता है । इसकी पुष्टि में सांख्य १ । ४१ से ११ तक, योग १ । २४ [ ज्यास भाष्य श्रीर वाचस्पति मिश्र का तकी ] न्याय २ । ६७, वैशेषिक १ । १ । ३, वेदान्त १ । ३ । मीमांसा १, १, १८, उपस्थित किये जाते हैं । तीसरा मत निरुक्त का है । वह जग-भग प्रथम मत से सहमत है । चौथा कौत्य-मत है जो कहता है — वेद निरर्थक हैं, उनके श्रथ स्वतंत्रता से हो ही नहीं सकते । निरुक्तकार ने इस मत का विरोध किया है ।

पाँचवाँ याज्ञिक मत है। इसका मंतन्य यह है कि वेद किसी एक युग में किन्हीं खास चार ऋषियों के हृदयों में नहीं प्रकट हुए, किंतु जिस मंत्र का जो ऋषि है उसी के हृदय में प्रकट हुए हैं श्रीर भविष्य में भी होते रहेंगे। श्रभी वेद संपूर्ण नहीं हो गये। इस मत वाले वेद के देवताश्रों को देतन्य मानते हैं। शंकरस्वामी इसी मत के पुरुप हैं। ऋग्वेद का १०। ७१। ११ का मंत्र तथा ऋ० १०। १०। १६ का मंत्र इस मत की पुष्टि में दिया जाता है। इसी मत की पुष्टि वाम्हण अंथ करते हैं, परंतु निरुक्तकार इनका विरोध करता है।

छुठा सत ऐतिहासिक है। यह वेद में ईश्वरीय ज्ञान न मान कर उनमें श्रार्य सम्यता का प्राचीन इतिहास मानता है। श्रपनी पुष्टि में यह पच श्रायेद के १। ३२।०,१।३२।१।,३।३३।४,३।३३।६, १०।६८।४,१०।९८।६,०।४७,७।४।८,१।१०४।९, १।१०४।१,१।१२६।७,३।४३।१४।३०।१८ श्रादि मंत्र उपस्थित करता है।

सातवाँ मत पाश्चात्य विद्वानों का है। इस मत वाले वेदों से आयों के आदि और उद्गम स्थानों की खोज करते हैं। इस मत वाले अपनी गवेपणा में-गाथा शास्त्र, न्युत्पत्ति शास्त्र, पुरातत्वे शास्त्र, मस्तिप्क विज्ञान, मानवीय शास्त्र, भूस्तर शास्त्र तथा प्राण्यवशेष शास्त्र की सहोयता लेते हैं। तिलक पत्त भी इसी मत का है।

दर्शन शास्त्र प्रवल बुद्धिगम्य शास्त्र है, पर वेदों के विषय में उसका वर्णन श्रस्पष्ट ही है श्रीर विशेषता यह है कि सब दर्शनकारों का इस विषय में मत भी एक नहीं। वेदांत सूत्रकार उनके भाष्यकार व्यास श्रीर शंकर का कथन है 'शब्द जिस बन्तु जाति के वाचक हैं वह जाति निष्य है। नैयायिक वेदों को स्वतः प्रमाण कहते हैं। वेशेषिक ईश्वर कृत कहते हैं, सांख्यकार श्रादि पुरुष से वेद की उत्पत्ति मानते हैं श्रीर मीमांसाकार वेदार्थ को नित्य मानते हैं। ये सभी मत ब्रह्मवादी मत के लगभग श्रमुकूल हैं।

यदि तिलकमत पर ध्यान दिया जाय—जो कि श्रवतक प्रकाशित सभी मतों की श्रपेचा प्रमाण्युक्त है तो भू-गर्भ-शास्त्र वेचाश्रों का यह कथन कि उत्तरीय ध्रुव में हिमागम काल को १०।१२ हजार वर्ष हो गये तिलक मत की कालकल्पना से मिलान खा जाता है, परन्तु वेदों के समर्थक विद्वान पं॰ सत्यद्रत सामश्रमी ने तिजक मत का गहरा विरोध किया है। हमारी सम्मति से इस विरोध में वल नहीं है, न विवे-चना है श्रीर तर्क भी स्थूल ही है।

. तिलक ने श्रपने श्रोरायन नामक श्रंथ में श्रंकगित श्रोर ज्योतिप के सिद्धांतों के श्राधार पर श्रनेतिहासिक वैदिक काल के समय का इस अकार श्रनुमान किया है:—

चेदकाल—मृगशीर्पकाल ईस्वी सन से पूर्व १०,००० से २००० वर्ष तकः

,, ,, ,, ,, ,, ,, २५०० से २४०० ,,

तेतिरीय संहिता (ब्राह्मण) ,, ,, ,, २४०० से १४०० ,,

,, ,, (श्ररण्यक) ,, ,, ,, २००० से १४०० ,,

प्रसिद्ध ऐतिहासिक सर रमेशचन्द्र दत्त वेदकाल को ईस्वी सन से २००० वर्ष से १४०० वर्ष पूर्व मानते हैं। इन हा खपाल है कि ऋग्वेद का निर्माण तब हुआ है जब आर्य लोग सिंघ की घाटी में रहते थे। वेद भाष्यकार सायण भी ऋग्वेद को सर्व-प्राचीन मानते हैं। पाश्राख विदानों का यह मत है कि ऋग्वेद का श्रिधकांश भाग उस समय का वना हम्रा है जब कि म्रार्य लोग सिंधु के तीर पर वसते थे। शेप म्रंश की रचना पीछे से क्रमशः हुई है। विधामित्र के पुत्र मधुच्छद एवं दशम मरहत के ऋषि वृन्द, ऋक्-प्रकाशक ऋषियों के मध्य आधुनिक मालम पड़ते हैं । व्याकरणाचार्य पाणिनी, मसीह से पूर्व चतुर्थ शताब्दी में हए थे यह बात श्रव निर्विवाद हो गयी है। यह युग सूत्रकाल का मध्यवर्ती युग था। ऋग्वेद की विशेष शालात्रों की शौनक द्वारा की गयी रचना यास्क के निरुक्त के बाद की है क्योंकि शीनक के 'बृहद्देवता' में यास्क के मत का उल्लेख है। इसका स्पष्ट श्रर्थ यह होता है कि यास्क, पाणिनी से लगभग १४० वर्ष वाद हुन्ना। सूत्र ब्रन्थों का श्रारम्भकाल बुद्ध के प्रथम का है क्यों कि जैन तथा बौद्धदर्शन-शास्त्र हिंदू दर्शन-शास्त्र के प्रतिवाद मूलक हैं। तथा उपनिपदों के ही श्राधार पर उनकी रचना हुई है। उपनिषद् तथा बाम्हण का परिशिष्ट ब्रारण्यक का क्रमिक विकास है। दो चार सौ वर्षों में निराट् साहित्य का ऐसा निकास नहीं हो सकता ।

मैक्समूलर बाग्हणों की रचनाकाल ईसा से ८०० से ६०० वर्ष पूर्व और वेद विन्यास काल १००० से २००० वर्ष पूर्व मानते हैं परन्तु यह काल केवल निरर्थक युक्तिवाद पर निर्भर है। जर्मन विद्वान याकोवी और महात्मा तिलक के ज्योतिष सम्बन्धी श्रनुसंधान के बाद तो पाश्चात्य विद्वानों ने भी मैक्समूलर के मते का सम्मान करना त्याग दिया है।

ज्योतिप के मत से काल का निरूपण होना एक उचित वात है। पृथ्वी जितनी देर में सूर्य की परिक्रमा करती है वह एक दिन-तथा चन्द्रमा जितनी देर में पृथ्वी की परिक्रमा करता है वह मास माना जाता है। पांतु ज्योतिप की गंभीर गणना यह कहती है कि दो श्रमा-चस्यात्रों के सध्यवर्ती समय से भी कम समय में चंद्रमा पृथ्वी प्रदित्तणा कर लेता है। प्रथमोक्त समय ३० दिन से कम श्रीर शेपोक्त २७ दिन से कम होता था। इसलिये प्राचीन ज्योतिर्विदों ने नचत्र-चक्र को २७ विभागों में विभक्त कर एक भाग का नाम नक्तत्र रखा। श्राजकल नक्त्रों की गणना श्ररिवनी से श्रारम्भ की जाती है। एवं जिस विन्दु में नचत्र विषुदत् रेखा से मिल कर उत्तराभिमुख होता है वही विंदु श्रश्विनी नच्य का श्रादि बिंदु माना जाता है। नच्छों के नाम हें-श्रश्विनी, भरिणी, कृतिका, रोहिणी, सृगशिरा, श्राद्री, पुनर्वसु, पुष्य, श्रश्लेपा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, श्रनुराधा, ज्येष्टा, मृला, पूर्वापाढ़, उत्तरापाढ़, श्रवण, धनिष्टा, शतभिपा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद श्रीर रेवती । इस तरह नक्तत्र चक्र के प्रत्येक भाग का नाम नचत्र है। तारागण सर्वदा ज्योतिर्मय हैं; परंतु कुछ ज्योतिष्क हैं वे श्रंधकार में प्रस्त रहते हैं श्रीर वे ही यह कहाते हैं। उनके नाम-सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति घोर शनि हैं। आचीन विद्वानों ने सूर्य श्रीर चंद्र को ही ग्रह माना है। उस समय प्रत्येक ग्रह का नच्य चक्र में एक बार असण कर जाने का काल निर्दिष्ट था। श्राकाश के सब से ऊर्ध्व प्रदेश में एक निश्चल तारा भी देख पड़ता है। यह न तो श्रन्य द्रहों की तरह नचत्रचक ही में घृमता है न नचत्रों की तरह पृथ्वी के चारों श्रोर घूमता है। यही 'ध्रव' है। इसी के नीचे धौर ग्रह समूहों के उत्पर सप्तर्षि मरडल नाम के सात उज्ज्वल तारे

दिखाई देते हैं, ये सातों नवत्रचक से पृथक हैं। नवत्रचक में इनकी कुछ भी गित नहीं है। परन्तु सप्ति भएडल के जो दो तारे ध्रुव के साथ सम सूत्र में श्रवस्थित हैं वे जिस न तत्र के साथ रहते हैं सप्ति भएडल मी उन्हीं के साथ रहता है। कुरुवेत्र के युद्ध-काल में सप्ति भएडल मधा नचत्र में स्थित देखा गया था श्राज भी सप्ति भएडल मधा नचत्र में है।

सप्तर्षि-मण्डल में गति न रहते हुए भी प्राचीन लोगों ने उसकी गति की करूपना करके उसके द्वारा समय निर्णय करने का उपाय निकाला था। उनका खनुमान था कि सप्तर्षि-मंडल एक एक नचत्र में सी-सौ वर्ष रहता है।

ऋग्वेद संहिता में विपुवत् रेखा में मृगशिरा नचत्र की श्रवस्थित का उल्लेख पाया जाता है। ब्राह्मण युग में भी इसी रेखा में कृत्तिका नचत्र की श्रवस्थिति का परिचय मिलता है। महात्मा तिलक का भी यही मत है श्रीर जर्मन विद्वान याकोशी इसके समर्थक हैं कि ईसा से २५०० वर्ष पूर्व कृत्तिका नचत्र में एवं ४५०० वर्ष पूर्व मृगशिरा में महाविदव संक्रान्ति संघटित हुई थी।

स्व० तिलक ने इस ज्योतिप विज्ञान के आधार पर वेदों के विषय में जो गवेषणा की है उसके दो परिणाम स्पष्ट हैं। एक यह कि वेदों का निर्माणकाल ईसा से महजार से १० हजार वर्ष पूर्व तक का है। दूसरा वेदों का निर्माण उत्तरीय ध्रुव अर्थात् सुमेर पर हुआ है। ऋग्वेद का १। २४। १० का मंत्र स्व० तिलक का प्रवल श्रवलम्ब है। इस मंत्र का यह श्रयं है—

"वे जो सप्ति नजर सिर के उत्तर स्थित हैं वे रात्रि में दिखते हैं, श्रीर दिन में श्रदृश्य हो जाते हैं। चंद्रमा भी रात ही में दिखता है, ये वरुण के श्रज्य कर्म हैं। 1"

इस मंत्र में सिर के जपर स्थित सप्तिपियों का वर्णन है। वे सप्ति केवल उत्तरीय ध्रुव में ही सिर के ठीक जपर दील पड़ते हैं। इसी प्रकार का वर्णन ऋग्वेद की १०। मंद की १म ऋचाओं का जो सूर्य-स्तुत सूक्त है उसकी दूसरी ऋचा के प्रथमाद्ध में भी हैर। दूसरी विचारणीय वात ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर दीर्घ उपा का वर्णन है, जैसा कि आगे विस्तार से देखेंगे। ऋग्वेद ७। ७६। ३ में देखिये—

'उपा को प्रकट हुए सूर्योदय तक धनेक दिवस न्यतीत हो गये। जैसे स्त्री प्रिय के चारों थोर घूमती है उसी तरह उपा बूमती है३।"

यह चारों थोर घूमती उपा कैसी ? इसी प्रकार के प्रमाण ऋग्वेद = 18912, 91981 90, 99192192, 9190810, २19815, २18=18, में सिलते हैं जिन में उपा को दीर्व काल तक स्थित बताया गया है। इन मंत्रों में उपा का बहुवचन में वर्णन किया गया है। अथर्व वेद ७18२18 थीर तैत्तरीय संहिता का० ४ प्र०३ थ० १५ में ३० भागों में घूमती हुई उपा का वर्णन है। ये उपाएँ प्रतिदिन होनेवाली उपा कदापि नहीं बिल्क उत्तरीय ध्रुव में होनेवाली दो मास तक की उपा है जिसे थवश्य ही इन सूक्तों के ऋषियों ने देखा था। इसके सिवा ऐतरेय बाह्मण २1२18 में लिखा है कि श्रिन-होम थादि यज्ञों में प्रातःकाल पित्रयों के बोलने के पूर्व तक ही प्रातरनु-वाक् की सहस्य ऋचायों का पाठ करे। भला सहश्र ऋचाएँ १ याशा घंटे

१ श्रमीय ऋक्ता निहितास उचाः नक्तं दृदश्रे कुहचिदिवेयुः।
श्रदृष्धानि वरुणस्य वतानि विचाकशचनद्रमा नक्त मेति।

र सस्यः पर्युरुवरांस्येन्द्रोववृत्याद्रध्वेव चका ।

३ तानीदहानि यहुलान्यासन्या प्राचीन मुदिता सूर्यस्य । यतः परि-जार इवाचरन्युपो दहन्नेन पुनर्यतीव ।

के प्रमात में कैसे पाठ की जासकेंगी ? उसके लिए तो बहुत लम्बा प्रभात चाहिए।

प्रभात श्रीर उपा की तरह दीर्घ रात्रि का भी वर्णन मिलता है। श्रूर १।३२। १० में दीर्घ तमः, शब्द श्राये हैं। इसीप्रकार श्रूर, २। २७ । १४ में "दीर्घाः तमिश्राः" शब्द हैं।३७। ६७। २ में बढ़े हर्प से विश्व कहते हैं "हम को तम का श्रन्त दीख पढ़ा श्रीर उपा की ध्वना दीखने लगी। ऐसी ही वातें ऋ० १०। १२४। १, ऋ० २। २।२, १०। ६२७ में हैं। इन मंत्रों में महारात्रि का वर्णन है। मैक्समृतर ने इसका श्र्य 'निरन्तर राश्रि' किया है। इसी प्रकार का वर्णन श्रन्यत्र भी है।

दीर्घरात्रिकी तरह दीर्घदिन का भी वर्णन ऋ०१। ४१। १, १०। १३ मा २, २। मणा १ में आया है।

इन सब बातों की पुष्टि तैत्तिरीय बा० ३। ६। २२। २ से होती है "एकं वा एत हेवानामहः यरसंवरसरः" अर्थात् देवताओं का १ दिन १ वर्षका होता था। यही बात मनु १। ६७ में कही गयी है। महाभारत वन पर्व १६१। १२ में भी इसका वर्णन है। उपर्युक्त वर्णन और प्रमाणों के आधार पर तिलक वेदों का निर्माण स्थान उत्तरीय धुव में निश्चित करते और उसका काल भी मसीह से =। १० हजार वर्ष पूर्व बताते हैं।

परन्तु कई ऐसी भी वातें हैं जो हमारी विचारधारा के प्रवाह को ही दापस जीटा देती हैं। वे वातें वेदों में किया हुया भारतवर्षीय नद, निद्यों श्रीर प्रदेशों का वर्णन, ऋग्वेद में २६० दिनके वर्ष का स्पष्ट उल्लेख श्रीर भारत वर्ष के उत्तरापथ का अर्थात् वर्तमान दिल्ली से पिरमोन्तर प्रदेश का बहुतायत से वर्णन श्रादि हैं। ये सब बातें वेदों का निर्माण स्थान भारत-वर्ष को हो प्रमाणित करती हैं। फिर मन्त्रों में "वर्द्द जैसे स्थ बनाता है ऐसे नये सुक्त वनाये हैं, यद्यपि सुक्त नव्यसा (नवीन) हैं तो भी देवता प्रश्न (प्राचीन) हैं" "हमारे पूर्व

A GROV पितर" श्रादि वाक्य स्पष्ट करते हैं कि वेद में उनके निर्माण से पूर्व की स्मृति भी है। इन्द्र के लिये "पूर्वा" "पूर्वाणि" श्रश्विनी कुमारों के लिये "पूर्व्याणि" शब्दों का प्रयोग इन्द्र के श्रत्यन्त पूर्व परिचय की श्रोर संकेत करता है। ऋग्वेद ८। ४६।६ में तो श्रत्यन्त प्राचीन काल के ऋपियों के ज्ञान का स्मरण किया गया है। तव एक ही धारणा पर पहुँचा जा सकता है कि यदि वेद-साहित्य ऋषियों द्वारा निर्मित हुद्या है तो वह एक काल में नहीं, शीव भी नहीं, बहुत देर में, धौर सेकड़ों वर्षों में। उस काल के दो विभाग किये जा सकते हैं एक हिमपूर्व काल द्सरा हिमोत्तर काल । दीर्घ उपा श्रादि का वर्णन, श्रति प्राचीन-जव ष्ट्रायों के छादि पुरुष उत्तरीय धुव में रहते थे तव का छर्थात हिम पूर्व काल का-है श्रीर श्रनार्यों से युद्ध होने का तथा इन्द्र श्रादि देवों का वर्णन उत्तर से द्विण घाने के समयका घर्यात हिमोत्तर काल का है. जव श्रार्य सरस्वती के तीर वसने लगे थे, श्रीर ईरान तक फैंल गये थे। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि खार्य एक वार प्रवल जलौघ में श्रीर फिर उत्तर की उत्तुंग हिम चोटियों पर पहुँच कर गहाँ बहुत काल तक रहे हैं श्रीर पीछे धीरे धीरे उतर कर उनने समस्त उत्तराखण्ड का श्रीर उसके पीछे दक्तिणा पथ का परिचय प्राप्त किया है।

गृहयस्त्रों में विवाह के समय ध्रुव-दर्शन का उल्लेख है। यह प्रक्रिया घाज भी जारी है, परन्तु किसी भी वेद के मंत्र में ध्रुव का उल्लेख नहीं है।

पुराणों श्रीर महाभारत से यह स्पष्ट है कि परीचित के काल में सप्तर्पि मंडल मघा नचत्र में श्रवस्थित था। प्राचीन विद्वानों की यह भी धारणा थी कि १००-१०० वर्षों तक एक एक नचत्र में सप्तर्पिमंडल रहता है। इसी मत से श्रन्तिम नन्द के राज्याभिषेक के समय की गणना करके उस समय के पद्माङ्गकारों ने लिखा है कि उस समय सप्तिपमंडल पूर्वापाद नचत्र में था। इस तरह परीचित के जन्म से महा-पत्र के श्रीभिषेक को १०१४ वर्ष होते हैं। परीचित का जन्मकाल ही कलि का प्रारम्भ काल है। इस प्रकार ईसा से १४०० वर्ष पूर्व किल-काल का प्रारम्भ हुआ समक्तना चाहिये।

यह बात एक प्रकार से निर्विवाद है कि वशिष्ठ श्रीर विश्वामित्र सम कालीन थे। ये दोनों ही पंजाय के सूर्यवंशी राजा सुदास के सम-

कालीन थे। सुदास के वहाँ इनने यज्ञ कराया था। विशिष्ट के पुत्र
शक्ति—शक्ति के पाराशर—पाराशर के व्यास—व्यास के शुकदेन थे।
व्यास ही के शिष्य वैशम्पायन थे। गाधिपुत्र विश्वामित्र—विश्वामित्र के
पुत्र मधुव्हन्द थे। इस हिसाय से महाभारत के जीवित पात्र व्यास,
वैदिक ऋषि विशिष्ट की चौथी पाँचवीं पीढ़ी के व्यक्ति सावित होते हैं।
श्रव श्रगर महाभारत के काल पर दृष्ट दी जाय तो वह निश्चय ही
पाणिनी के व्याकरण से पूर्व का श्रवश्य है। पाणिनी ने हुठे श्रध्याय में
महाभारत के पात्रों का उन्नेख किया है। श्रारवलायन गृद्ध सूत्रों में भी
महाभारत का उल्लेख है। तथ महाभारत सूत्रशुग के प्रथम को वन्तु तो है
हो फिर चाहे उसका दृष्ठ ही श्रंश उस समय का हो। सूत्र शुग के लगभग
का ही दर्शनकाल है। तब यदि महाभारत को भी दर्शनकाल का प्रन्थ कहें
तो श्रवुचित न होगा। इससे प्रथम का शुग उपनिपद शुग था श्रोर
उससे पूर्व बाह्मण शुग और उसके पूर्व का शुग वैदिक शुग है। उपनिपद श्रीर बाम्हण शुग के वीच में कोई सीमा निर्दिष्ट करना मुश्किल
है। हमारा तो विश्नास है कि बाम्हण शुग श्रीर उपनिपद शुग सम-

कालीन है। बाम्हण, कर्मकायिडयों का अर्थात् बाम्हणों का साहित्य है तथा उपनिपद चित्रयों का—ज्ञानकाणिडयों का-साहित्य है। ऋग्वेद के दशम मंडल का और अथर्ववेद के रचनाकाल का यही युग है। यही समय था जब चित्रयों और आर्यों में प्राधान्य के लिए बड़ी भारी प्रतद्वंदिता चली थी। अर्यु का चन्द्र दंशी राजाओं से विदोह, तथा चित्रयों का

बाम्हणों से बहाविद्या को गोपनीय रखना इसके प्रमाण हैं जिनका वर्णन असंगवश श्रागे विस्तार पूर्वक किया गया है।

प्रो॰ श्रविनाशचन्द्र दास-लेक्चरर कलकत्ता यूनिवर्सिटी-श्रपनी ऋग्वेदिक इण्डिया, में जो भाव प्रकट करते हैं उसका सारांश यह है—

"प्राकृतिक धाकिस्मक परिणाम एवं भोजन, निवास, तथा ऋतु सम्बन्धी परिस्थितियों से विवश हो 'द्यार्य' स्थान परिवर्तन करते तथा घूमते रहे। हिरुयुग के महान परिवर्तनों के कारण वनस्पति धौर पशुद्यों को भी स्थानान्तरित होना पड़ा है। भौतिक धौर भौगोजिक परिस्थितियों की स्थिति में निरन्तर परिवर्तन होने के कारण धायों के घास्तविक स्थान का निर्णय करना कठिन है। वह स्थान सप्तसिन्ध, उत्तरीय धुव, उत्तरीय धूरोप, मध्य पशिया, मध्य धफ्रिका धौर कोई विज्ञस महाद्वीप भी हो सकता है।"

ऋरवेद के कुछ मंत्रों से सप्तिम्छु प्रदेश के जलस्थल विभाग का कुछ बोध होता है। भूगर्भ शास्त्र के सिद्धान्तों से सिद्ध होता है कि तृतीय युग में वर्तमान राजपूताना समुद्र था। साम्हर भील उसका श्रविष्ट श्रंश प्रतीत होता है श्रोर पंजाब के पूर्व में गंगा की समुद्र के समान विशाल भील थी। यह स्थान वर्तमान हरिद्वार के निकट कहीं होगा श्रोर इसे कम से कम २-४ लाख दर्प हुए होंगे। श्रायों ने उस प्राचीन काल में वहां श्रवरय ही निवास किया है। ऋग्वेद २-२२-१३ का सुक्त इस यात की पुष्टि करता है कि ऋग्वेद के सूक्त 'पूर्वकाल में रचे हुए' मध्य-काल में वने हुए, श्रीर श्रवन्तर वने हुए हैं।

भूगर्भ से स्पष्ट है कि सप्त सिन्धु प्रदेश को वास्तव में पंजाव था, एक समुद्र के द्वारा दिक्य भारत से सर्वथा प्रथक् था धोर यह समुद्र धाधुनिक राजपूताना प्रदेश में था जो पूर्व में धासाम तक चला गया था धौर पश्चिम में सिन्धु नद के उस कोए तक था जहाँ उसकी सहायक

नदियां मिलतीं हैं। यही समुद्र वर्तमान टर्की के नीचे श्रीर उत्तर में उत्तरीय समुद्र तक पश्चिम में कृष्ण सागर तक फैला था, जिसके भाग श्राज कृष्ण सागर, कैस्पियन सागर, अरव सागर और वालकश मील है। टर्की के पूर्व में एक श्रीर एशियाटिक भूमध्य सागर था। ऋग्वेद इन चारों समुद्रों का ही वर्णन करता है, जो र्थातराय प्राचीन वात है। उस समय दिचिया पथ एक महाद्वीप था जो ब्रह्मदेश से अफरीका के किनारे तक, तथा दित्तिण में घास्ट्रेलिया तक फैला था। ऋग्वेद के बाद किसी प्रवत्त भूकम्प से वह प्रदेश समुद्र में इव गया थौर वहाँ के उच प्रदेश, भारतीय द्वीप समूह, प्रशान्त सागर के द्वीप, त्रा ट्रेलिया के द्वीप, तथा महेगास्कर के द्वीप रह गये । उधर राजपुताना प्रदेश समुद्र से उभर श्राया । इसीसे एंजाव निवासियों के लिये दिचिणापथ का मार्ग खुल गया। श्रगस्त्य ऋषि का दृष्टिण दिशा जाने, समुद्र पीने तथा विनध्याचल को नीचे क्काने की पुराण गाथा-इसी महत्व पूर्ण घटना से निर्माण हुई प्रतीत होती है। हर हालत में ऋग्वेद काल में सप्तसिन्धु प्रदेश (पंजाव) केवल गान्धार देश को छोड़कर चारों श्रोर से समुद्र से घिरा हुश्रा था श्रौर तव गान्धार का सम्बन्ध पश्चिम एशिया श्रीर एशिया माइनर से था।

दिनिण महाद्दीप के समुद्र में दूव जाने और समुद्र से राजप्ताना के जगर उठ आने के समय में ही सम्भवतः वह महा जल-प्रलय हुआ है जिसका जिक शतपथ बाह्मण और वाह्मिल में भी है और जिसे मनु का जल प्रलय या नृह का जल प्रलय कहा जाता है। अवश्य आर्यों को किर उस समय उत्तरीय हिमालय प्रदेशों पर चढ़ना पढ़ा होगा और हिमालय पर हिम वर्षा उसी महाजल की अपिरिमित वाष्प से संचित हुई होगी और उसके वाद ही वहाँ मनुष्यों का रहना सम्भव न होने से धीरे धीरे लोग फिर उत्तरने लगे होंगे। यही काल आर्यों के पांचाल, कौशल, विदेह, और अंग प्रदेशों तक बढ़ आने का हो सकता है, पर वे बहुत धीरे धीरे बढ़े होंगे। प्राचीन सप्तिन्धु प्रदेश में सरस्वती बड़ी प्रवल नदीथी। उसमें बड़ी

100

33

वादें श्राती थीं। इस प्रदेश में चार मास वर्ण झैंतु रहती थी। वर्ण ऋतु को 'चौमासा या चातुर्मास, श्रव भी कहते हैं,। राजपूताना समुद्र लुस होने श्रीर गंगा की भील नष्ट होने से सप्तसिन्धु (पंजाव) गर्म देश हो गया श्रीर वर्ण भी कम हो गई। ऋग्वेद में वर्ण को पहले हिम, फिर हेमन्त तथा वाद में शरद कहा है उसका कदाचित यही श्रमिशाय हो सकता है।

ऋग्वेद में, कीकट, प्रदेश का वर्षन है, यथा "इस श्रनार्थ कीकट में गौएँ क्या लाएँगी"। यह कीकट देश कोई ऊसर होगा जो उत्तर से दिल्ण पूर्व की यात्रा करते हुए श्रार्थों को मिला होगा।

इस महान भौगोलिक परिवर्तन के बाद आयों ने लम्बी यात्राश्रों का साहंस किया। कुछ भाग यूरुप के श्रत्यन्त पश्चिम में पहुँचा श्रीर कुछ ईरान में किर से जा बसा, परन्तु माजूम होता है पूर्व की तथा दिल्ण की श्रोर वे देर में बढ़े। क्योंकि सम्भवतः समुद्र हट जाने पर भी बहुत काल तक मुमि, यात्रा श्रीर निवास के योग्य न रही हो।

मानेद 'पणी' नामक एक जाति का उन्ने ख करता है जो जल-ज्यापारी थी। यह अवस्य धार्यों में से निकली हुई मानेद के उत्तर काल की नवसंगठित जाति होगी। इस जाति के लोग बड़े कारीगर किन्तु पूरे जालची होते थे। ज्याज बहुत लेते थे। ऋग्नेद के कुछ स्कों में इनके दुर्ज्यवहार से तंग धाकर इनसे युद्ध करने का बर्णन घाया है। इन्हें जुटेरा सममा जाता था। आज कल जो ईरानी खी पुरुप लाल रूमाल सिरसे लपेट कर चाक् धादि चीजें बेचते फिरा करते हैं संभवतः उसी पणी जाति के हों। कम से कम इनके धाचार व्यवहार को देखकर ऋग्वेद की उस पणी जाति की स्मृति हो धाती है। युद्धों से तंग धाकर ये लोग नाविक रूप से समुद्दों ही में रहने लगे थे। फिर राजपूताने की भूमि का उद्धार होने पर वे गुजरात के तटों पर तथा मालावार के इधर उधर वस गये प्रतीत होते हैं, क्योंकि जहाज के योग्य लकड़ी वहां मिल सकती थी। इन्हीं लोगों ने मेसोपोटामियां में उपनिवेश स्थापित किया थोर वेवोलियन साम्राज्य स्थापित किया। ये मुमध्य समुद्र के किनारे सीरिया भी पहुँचे। इसी जाति ने वास्तव में योरूप का प्रारम्भिक इतिहास बनाया। धौर मेसोपोटामिया, ईजिए, फोनेशिया, उत्तर श्रक्रीका, धौर स्वीडन में उपनिवेश वसाये।

उन दिनों मध्य एशिया जल में ड्वा हुशा था, इस लिए एशिया माइनर में योरप जाने का एक मात्र मार्ग पोन्टस दास्परस की संदोग भूमि थी। इसी मार्ग से श्रायों ने वहाँ जाकर सेमिटिक जाति का निर्माण किया।

इस बात को स्त्रीकार करने के बहुत कारण हैं कि ईरानी लोग विश्रुद्ध आर्थ हैं। आर्थ सम्यता के बड़े भारी चिन्ह ईरान में हैं। आर्थ स्वर्गों के नाम वहाँ के नगरों को अभी तक दिए हुए हैं। वे आर्थों से सिर्फ एक विषय में विरुद्ध पड़े प्रतीत होते हैं, वह यज्ञों की प्राधानता है, जो ताहाणों ने प्रचलित की थी और जिसमें बड़े बड़े आडम्बर किये जाते थे। ये प्राचीन पद्धति पर केवल गृह होमाप्ति को ही सुरचित रखना चाहते थे, जैसा कि अब तक रखते हैं। पहला दल जहाँ साम्राज्य स्थापना और युद्ध में बढ़ रहा था वहाँ यज्ञों में पशुवध और सोमपान का प्रचार भी कर रहा था। ये दोनों बातें इस दूसरे दल को पसन्द न पड़ों। धड़े बन्दी हुई। फिर मार पीट और रक्तपात हुए। ये लोग यज्ञ पत वालों को घृणा पूर्व क 'सुर' शराब पीने वाले, कहने लगे और वे उन्हें व्यंग से 'शसुर, कहने लगे। इन देवासुर संग्रामों का वर्णन पुराणों में बहुत है। अन्त में श्रसुरों को अपना स्थान त्यागना पड़ा और उन्होंने आर्य-नम्बेजो में बड़े साम्राज्य की स्थापना की।

सन १६०७ में 'बोगजे' श्राम में, जो एशिया माइनर के श्रन्त-

र्गत है कुछ मिटी के लेख पट मिले थे। इन में से दो टिटोनिया के राजा सुविःस खूमर के साथ मितानी उत्तर (मेसोपोटामिया) के राजा मितिउज्य के सन्धिपत्र थे। ये दोनों ही सन्धिपत्र मसीह से १४०० वर्ष पूर्व के हैं। इनमें दोनों देशों की तरफ से श्रपने श्रपने देवताशों से प्रार्थना की गयी है। मितानी के राजाने मित्र, वरुण, इन्द्र, नाससद्य (श्रिश्वनीक्रमार) इन वैदिक देवताशों की प्रार्थना की है। यह इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि ईसा से १४०० वर्ष पूर्व मेसोपोटामियाँ वालों में वैदिक देवताशों का मान श्रीर ज्ञान था।

द्विण मिश्र के श्रन्तर्गत तेलेल श्रमंना में कई रक पत्र मिले हैं जो पश्चिम पृशिया के राजाशों द्वारा मिश्र के फेरा को लिखे गये थे। इन राजाशों का नाम श्रार्थ था। इससे भी ज्ञात होता है कि मसीह से पूर्व १६। १४ वीं शताब्दी में उत्तर मेसोपोटामिया श्रोर सीरिया में वैदिक धर्म का श्राम प्रचार था। वैविलोनिया के पूर्वस्थ कसाईट जाति के देवता का नाम सूर्य है। ईरानीय शाखा से भारतीय शाखा के भिन्न होने के पूर्ववर्ती काल में मितानी एवं श्रन्यान्य पश्चिम पृशिया निवासी श्रायंलोग शादि शाये साहित्य श्रीर संकृति से दूर हो गये थे। उसी समय श्रायों का 'स' ईरानियों के 'ह' में बदलगया। इस बदले हुए 'इ' को तातार के हूण श्रीर शक भारत में श्राक्रमणों के साथ लाये। मालवे की गद्दी से विक्रमादित्य ने उन्हें खदेड़ा परन्तु उनका 'स' के स्थान पर 'ह' का उचारण रहगया जो समस्त मालवा—राजपृताने के उन राजपृतों में श्रव-तक भी है जो वास्तव में उन्हों के वंश धर हैं। श्रव तो इन प्रदेशों की प्रजा में भी यह उचारण एक सर्व सामान्य वन गया है।

चालदिया के साथ भारत के धार्यों की मुलाकात धीर उसका प्रभाव ध्यर्थ वेद पर स्पष्ट देख पड़ता है। प्राचीन चेदिक मापि विश्व-कल्याणकारी देवलाओं के उपासक थे। जैसाकि प्रान्वेद में दीख पड़ता है। किन्तु चालदिया निवासी धनिष्टकारी देवलाओं के ही उपा-

सक थे। वे इन्द्रजालादि विद्या से बहुत काम लिया करते थे। ऐसा संभव प्रतीत होता है कि इसी इन्द्रजाल विद्या का जिक प्रथर्व वेद में मिलता है। 'त्रयी' की प्रसिद्धि से प्रकट होता है कि वेद ऋक, यज्ज, साम तीन ही थे, प्रथर्व पीछे से संग्रहीत किया गया है। परन्तु बाम्हणों श्रोर उपनिपदों में इसका उन्नेख है। इससे वह 'त्रयी' की श्रपेत्रा श्राधुनिक भले ही हो किन्तु उसकी प्राचीनता बहुत है।

सायण ने चारों वेदों को माना है। वेद तीन हैं इस विषय में यह ऋचा पेश की जाती है 'तस्माद्यसात् सर्व हुत ऋचः सामानिजिहारे' छुन्दांसि जिहारे तस्माद्यजस्तस्मादजायत, ऋ० म, ४। इसमें तीन ही वेदों का जिक है। परन्तु सायण ने इस मत का खरडन किया है। उसके मत में छुन्दांसि से मतलव अर्थन वेद से है। छान्दोग्य उपनिपद में नारद ने सनत्कुमारों से कहा था—''ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि, यजुर्वेदं, सामवेद मधर्वणं चेति, । तापनीयोपनिषद् में भी अर्थन वेद का जिक है। ऋग्यजस्यामथर्वाण्श्रत्वारो वेदाः साङ्गास्सशाखाश्रत्वारः पादा भवन्ति' गोपथ श्राम्हण में भी [३।२] ''श्रथवांङ्गिरोमि श्रम्हत्वं''—से श्रम्हज्ञान का कारण इसी वेद को बताया है। इस वेद की श्रसिद्ध शाखाश्रों का उल्लेख शाचीन श्रम्थों में मिलता है। पैप्पलाद, गौद, मौद, शौनकीय, जाजल, जलद, श्रम्हपद, देवदर्शचर्ण श्रीर वैद्य इसकी शाखाएँ कही गयी हैं। सायण ने श्रथवं वेद के श्रतिरिक्त तीनों व दों का यह लज्ञण दिया है कि:—

जो चरण-विभाग पूर्व क छन्दोवद्ध हों उन मन्त्रों का नाम है ऋग्वेद। गीति के क्रमानुसार जिसमें मन्त्र हों वह साम है। जिसमें कृत्त श्रोर गीति से मित्र श्रनेक प्रकार के मन्त्र हों वह यजुः है।

सायण टान्हणों का भी वेद में समावेश मानता है। इसमें वह श्रापस्तम्भ सूत्र का यह प्रमाण देता है ''मन्त्र वाम्हणयोर्वेदनामधेयम् " द्याम्हण के दो भेद हैं-विधि श्रोर श्रर्थवाद । विधियाँ दो प्रकार की हैं। जिन कमों में स्वभावतः श्राप से श्राप लोगों की प्रवृत्ति नहीं है उनमें प्रवृत्त कराना विधि है। यहां का विधान पहिली विधि है। दूसरी विधि श्रह्मात ज्ञापन है। जैसे एक ही श्रद्धितीय सत्य-ज्ञान स्वरूप ब्रम्ह है, यह दूसरे किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं है। श्रर्थवाद विधि-वाक्यों की प्रशंसा करता है। इस प्रशंसा करने का यह उद्देश्य होता है कि लोग उन कर्म-प्रशंसाओं को सुन कर उनके करने में प्रवृत्त हों।

" वायुर्वेचेपिष्टा देवता "—वायु बहुत शीघ्रगामी देवता है। वायु की इस प्रशंसा से वेद उस कर्म की तरफ लोगों का ध्यान दिलाता है जिसका देवता वायु है।

सायण, वेद को अपौरुपेय तो मानते हैं। पर उस अपौरुपेय का अर्थ केवल यही है कि वेद मतुष्य कृत नहीं, ईश्वर कृत हैं। अपने जैमिनी न्याय माला में सायण ने उत्तर दिया है कि वेद की शाखाएँ काठक, कौशुम-तेत्तरीय आदि ऋपियों के नामों से प्रसिद्ध हुई हैं। फिर वे ऋपिकृत क्यों नहीं ? वे कहते हैं ऋपियोंने उन शाखाओं का अपने शिष्यों को उपदेश मात्र देकर सम्प्रदाय चलाया है। सायण कहते हैं—

> पौरुपेयं न दा वेद वाक्यंस्यात्पौरुपेयता। काठकादि समाख्याताद्वाक्यत्वाच्यान्य वाक्यवत्। समाख्यानंतु प्रवचनाद्वाक्यत्वं तु पराहतम्। तत्कर्मनुपलम्भेनस्यात्ततोऽपौरुपेयता।

इसी जगह सायण कहता है-

'परमात्मातु वेदकर्ताऽपि न लौकिकः पुरुषः । यथा वाल्मीकि व्यास प्रभृतयोऽत्रतत्तद्ग्रन्थ निर्माणावसरे केश्चिदुपलव्धाः ध्रन्यैरप्यविच्छिन्न सम्प्रदायेनोपलभ्यन्ते । न तथा वेदकर्ता कश्चित् पुरुष उपलव्धः ।

ं सायण का यह भी मत है कि वेद की प्विन से ही जगत का

सक थे। वे इन्द्रजालादि विद्या से बहुत काम लिया करते थे। ऐसा संभव प्रतीत होता है कि इसी इन्द्रजाल विद्या का जिक प्रथर्व वेद में मिलता है। 'त्रयी' की प्रसिद्धि से प्रकट होता है कि वेद ऋक, यज्ज, साम तीन ही थे, प्रथर्व पीछे से संग्रहीत किया गया है। परन्तु बाग्हणों श्रोर उपनिपदों में इसका उल्लेख है। इससे वह 'त्रयी' की श्रपेत्रा श्राधुनिक भले ही हो किन्तु उसकी प्राचीनता बहुत है।

सायण ने चारों वेदों को माना है। वेद तीन हैं इस विपय
में यह ऋचा पेश की जाती है 'तस्माद्यसात् सर्व हुत ऋचः सामानिजित्तरे'
छुन्दांसि जित्तरे तस्माद्यज्ञस्तस्माद्जायत, ऋ० म, ४। इसमें तीन ही
वेदों का जिक है। परन्तु सायण ने इस मत का खण्डन किया है। उसके
मत में छुन्दांसि से मतलव अथर्व वेद से है। छान्दोग्य उपनिपद में नारद
ने सनत्कुमारों से कहा था—''ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि, यजुर्वेदं, सामवेद
मथर्वणं चेति, । तापनीयोपनिपद् में भी अथर्व वेद का जिक है।
ऋग्यजुस्थामथर्वाण्अत्वारो वेदाः साङ्गास्स्याखाश्रत्वारः पादा भवन्ति"
गोपथ बाग्हण में भी [३।२] ''अथर्वाङ्गिरोमि बग्हत्वं''—से बग्हज्ञान
का कारण इसी वेद को बताया है। इस वेद की प्रसिद्ध शाखाओं का
उच्लेख प्राचीन प्रन्थों में मिलता है। पै-पत्ताद, गौद, मौद, शौनकीय,
जाजल, जलद, बग्हपद, देवदर्शचर्ण और वैद्य इसकी शाखाएँ कही गयी
हैं। सायण ने अथर्व वेद के श्रतिरिक्त तीनों वेदों का यह लज्जण दिया
है कि:—

जो चरण-विभाग पूर्व क छन्दोबद्ध हों उन मन्त्रों का नाम है ऋग्वेद। गीति के क्रमानुसार जिसमें मन्त्र हों वह साम है। जिसमें दुत्त श्रीर गीति से भिन्न श्रनेक प्रकार के मन्त्र हों वह यजुः है।

सायण टाम्हणों का भी वेद में समावेश मानता है। इसमें वह श्रापस्तम्भ सूत्र का यह प्रमाण देता है ''मन्त्र वाम्हणयोर्वेदनामधेयम् " वाम्हण के दो भेद हैं-विधि श्रौर श्रर्थवाद । विधियाँ दो प्रकार की हैं। जिन कमों में स्वभावतः श्राप से श्राप लोगों की प्रवृत्ति नहीं है उनमें प्रवृत्त कराना विधि है। यज्ञों का विधान पहिली विधि है। दूसरी विधि श्रज्ञात ज्ञापन है। जैसे एक ही श्रद्धितीय सत्य-ज्ञान स्वरूप व्रम्ह है, यह दूसरे किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं है। श्रर्थवाद विधि-वाक्यों की प्रशंसा करता है। इस प्रशंसा करने का यह उद्देश्य होता है कि लोग उन कर्म-प्रशंसाश्रों को सुन कर उनके करने में प्रवृत्त हों।

" वायुर्वेचेपिश देवता "—वायु वहुत शीव्रगामी देवता है। वायु की इस प्रशंसा से वेद उस कर्म की तरफ लोगों का ध्यान दिलाता है जिसका देवता वायु है।

सायण, वेद को अपीरुपेय तो मानते हैं। पर उस अपीरुपेय का अर्थ केवल यही है कि वेद मनुष्य कृत नहीं, ईश्वर कृत हैं। अपने जैमिनी न्याय माला में सायण ने उत्तर दिया है कि वेद की शालाएँ काठक, कौशुम-तैत्तरीय आदि ऋपियों के नामों से असिद्ध हुई हैं। फिर वे ऋपिकृत क्यों नहीं ? वे कहते हैं ऋपियोंने उन शालाओं का अपने शिष्यों को उपदेश मात्र देकर सम्प्रदाय चलाया है। सायण कहते हैं—

> पौरुपेयं न वा वेद वाक्यंस्यात्पौरुपेयता। काठकादि समाख्याताद्वाक्यत्वाच्यान्य वाक्यवत्। समाख्यानंतु प्रवचनाद्वाक्यत्वं तु पराहतम्। तत्कर्मनुपलम्भेनस्यात्ततोऽपौरुपेयता।

इसी जगह सायण कहता है-

'परमात्मातु वेदकर्ताऽपि न लौकिकः पुरुषः । यथा वाल्मीकि व्यास प्रभृतयोऽत्रतत्तद्धन्थ निर्माणावसरे कैश्चिदुपलव्धाः श्रन्यैरप्यविच्छिन्न सम्प्रदायेनोपलभ्यन्ते । न तथा वेदकर्ता कश्चित् पुरुष उपलब्धः ।

' सायण का यह भी मत है कि वेद की ध्वनि से ही जगत का

निर्माण हुआ है। इस विषय में सायण का श्राभेशाय यह है कि मनुष्य जब कोई चीज बनाना चाहता है तब उसके वाचक शब्द को प्रथम ही स्मरण कर लेता है। कुम्हार घड़ा बनाने से प्रथम बड़े का नाम याद कर लेता है। उसी प्रकार सृष्टि कर्ता ने यावत् संसार की रचना उन वस्तुश्रों के नाम-स्मरण ही से की है श्रीर ये बेद नित्य हैं।

इस पर शंका होती है कि प्रलय काल में तो संसार का एक दम नाश हो जाता है। सुर्थ, चन्द्र श्रादि पदार्थ नहीं रह जाते, तय शब्द कहाँ रहा? फिर सृष्टि के निर्माण में तो शब्द श्रीर श्रर्थ भी नये वनते होंगे। तव शब्द श्रीर श्रर्थ का वेद से नित्य सम्बन्ध कैसे रह सकता है। सायण ने वेदान्त की दृष्टि से इसका उत्तर दिया है कि यद्यपि महा-प्रलय के समय श्रन्तःकरण श्रादि की वृत्तियां स्फुरित श्रवस्था में नहीं होती हैं तो भी उनकी सत्ता श्रपने कारण में विद्यमान रहती है। श्रत-एव सूक्त शक्ति रूप से कमीं की विचेषक श्रविद्या वासनाशों के साथ निगृद रहती हैं। मनु का भी यही मत है.—

> ष्यासीदिदं तमो भूतमप्रज्ञातमल ज्ञाम् । श्रप्रतक्यंमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वातः॥

जैसे कछुए के शरीर से छिपे हुए अवयव निकल आते हैं उसी प्रकार जीवों की सूक्ष्म भावनाएँ सृष्टि में जाग्रत हो जाती हैं। कर्मवास-नाओं के अनुसार ही जीवों की उत्पत्ति होती है। बीजाँकुर न्याय से पूर्व वासना और आत्मा का सम्बन्ध है शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध है। इससे वेद की नित्यता बोध होती है।

रवेताश्वेतोपनिपद् में लिखा है कि— यो बहाएं विद्धाति पूत्र यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। तंहि देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुद्धवे शर्शसहं प्रपद्ये॥ १ वे० ६ । १८ । ऐतरेय बाह्यण में लिखा है कि श्राप्ति, वार्यु श्रीरें सूर्य कमशः ऋक्-यज श्रीर साम हुए १। इसके संबंध में सायण कहता है—

"नचजीव विशेषेरिग्न वाउवादिन्यैवे दानामुत्पादितत्वम् । ईश्वरस्याग्न्यादि प्रेरकत्वेन निर्मातृत्वात् ॥ ऋ० भा० ३।

सायण ने वेदार्थ शैली के विषय में लिला है कि हम बाह्यण, दो कल्प सूत्र ( श्रापस्तम्भ-श्रीर वौधायन ), मीमाँसा तथा न्याकरण की सहायता से वेद का शर्थ करते हैं।

इसी क्रम से उनने यजुर्वेद का पूरा भाष्य लिखा है। ऋक् संहिता भाष्य में अनुक्रमणि का, निरुक्त, ज्याकरण, श्रीर ब्राह्मण का उदाहरण देकर संशयास्पद स्थलों पर अनेक प्रमाणों से मन्त्रों का सरल तथा निश्चित अर्थ किया है। श्रीत सूत्रों तथा ब्राह्मणों में ऋक्-यजु-और साम चेद के मंत्रों का विशेष विशेष यज्ञों में जिस समय जिस रूप में आव-स्यकता पड़ती है वह निर्दिष्ट है। सायण ने उसका किसी तरह भी उद्धंघन न करके अर्थ किया है। सायण के भाष्यों में ऋग्वेद भाष्य बहुत प्रशंसित है। ऋग्वेद की भाषा छिष्ट भी है। सायण के पूर्व निरुक्तकार यास्क को छोड़कर और किसी की टीका ऋग्वेद पर न थी। निरुक्त में भी कुछ मन्त्रों पर ऊहापोह है। सायण ने ही सर्व प्रथम यह दुर्घर्ष कार्य किया है।

निरुक्त की कुछ मन्त्र-च्याख्याओं से तथा छुमारित भद्द के तन्त्र चार्तिक के कुछ वैदिक च्याख्यानों के विवरण से यह ज्ञात होता है कि वेद मन्त्रों के धर्थ धाधिदैविक, धाधिभौतिक और धाध्यात्मिक होते हैं। गीता में भी इसका जिक है छ। सर्ववर्ती ब्रह्म को अध्यात्म, पृथ्वी

१ एवाग्नेरजायत यजुर्वेदोवायोः सामवेद श्रादित्यात्।
 श्रवरं ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते।
 श्रिभिन्तं चरोभावः पुरुपश्राधि दैवतम्। न।३

श्रादि को श्रिभित्त, श्रीर सूर्य चन्द्रादि को श्रिधिदेव कहा गया है। सायण ने ऋक संहिता भाष्य के प्रथम मन्त्र में वताया है कि मन्त्र से जो ज्ञात हो वही देव है। 'श्रतो दिव्यते इति देवः मन्त्रेण द्योत्यते इत्यर्थः'। परन्तु सायण ने स्पट रूप से श्रिधिदेव श्रर्थ को हो लिया है।

कलकत्ते के प्रसिद्ध वेद-विद्वान पं० सत्यव्रत सामश्रमीजी का मठ यह था कि वेदों का निर्माण श्रार्यावर्त में ही हुन्ना है। श्रपने पच की पुष्टि में उन्होंने जो प्रमाण दिये हैं उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करते हैं। वे ऋग्वेद के १। १३। ६ मन्त्र को श्राति प्राचीन श्रार्यावर्त की सीमा वर्णन करने वाला कहते हैं। इस मन्त्र में रसा, कुमा, कुम, श्रीर सिन्धु इन चार निदयों का वर्णन है। 'रसा, उत्तर की वड़ी नदी, कुभा जिसे शायद कावुल नदी कहते हैं पश्चिम में, 'सरयू, पूर्व में, सिन्धु दिल्ल में, उसकी सीमा है। ऋग्वेद १०-७४ में २१ निद्योंका नाम है। इक्कीस नदी वाला देश श्रार्यावर्त ही है। श्रापने श्रयर्व श्रादि के मन्त्र भी दिये हैं जिनमें वर्तमान भारतवर्ष श्रीर श्रास पास के देशों का उल्लेख है, परन्तु भारतवर्ष, श्रार्यों का श्रादि निवास इसी एक प्रमाण पर स्थिर नहीं हो सकता। ये वर्णन तो भारत में श्राने पर पीछे से भी वेदों में बढ़ाये हुए हो सकते हैं। ऋषि दयानन्द श्रार्यों का श्रादि स्थान तिक्वत वताते हैं जो भूगर्भ वेत्ताशों के मत का बहुत कुछ समर्थक है।

जो हो, ऋग्वेद पुरुष सूक्त में (१०। ६०) विराट् पुरुष से वेदों की उत्पत्ति मानी गयी है। यह विराट पुरुष हमारी तुच्छ सम्मति में श्रसंख्य वर्षों श्रौर श्रसंख्य मनुष्यों की जाति के समूह का नाम ही है।

# दूसरा-अध्याय

# ऋग्वेद

ऋग्वेद में १०२८ सूक्त हैं जिनमें दश हजार से ज्यादा ऋचाएँ हैं। थे सुक्त १० सरहलों में बांटे गये हैं। इन सुक्तों में प्रार्थनाएँ हैं। कुछ विद्वामों का मत है कि प्रथम और श्रंतिम मण्डल को छोड़कर शेव श्राठ भगडलों का एक, एक ऋषि है। दूसरे मण्डल का गृःसमद, तीसरे का विरवामित्र, चौथे का वामदेव, पाँचवे का श्रत्रि, छठे का भारद्वाज, सातवें का वशिष्ठ श्रीर श्राठवें का करव नवें का श्रेगिरा। पहले मरडल में १६१ सुक्त हैं जिनमें कुछ के सिवा शेप सूक्तों के सब मिलकर १४ भिन्न भिन्न ऋषि हैं। दशवें मण्डल में भी १६१ सूक्त हैं श्रीर इनके ऋषि भी भिन्न भिन्न हैं। ऋग्वेद का क्रम श्रीर संग्रह जैसा कि वह अब है पौराणिक काल से भी प्रथम तैयार कर दिया गया था, ऐसा प्रतीत होता है। ऐतरेय श्रारण्यक (२,२) में मण्डलों के क्रम से ऋग्वेद के ऋषियों के नाम की कल्पित उत्पत्ति दी है श्रीर इसके पीछे सुक्तों की, ऋक् की, अर्ध ऋक् की, पद की, और अत्तरों तक की गिनती दी है। इससे पता लगता है कि पौराणिक काल के प्रारम्भ में बड़ी साव-धानी से उसके भाग उपभाग वना लिये गये थे श्रीर ऋग्वेद की हर एक ऋचा, हर एक शब्द, श्रौर हरएक श्रचर तक की गिनती करली गयी थी। इस गिनती के हिसाब से ऋचाओं की संख्या १०४०२ से लेकर १०६२२ तक, शब्दों की संख्या १४३८२६० घ्रोर घत्तरों की ४३२००० है।

सवसे वड़ी वात जो ऋग्वेद को देखने से प्रतीत होती है श्रीर जो विना किसी समुदाय श्रीर श्राचार्य के मत का लिहाज किये कही जा सकती है, यह है कि ऋग्वेद का मध्यकाल वह था जब श्रायों का विस्तार लगभग सिन्धु या सरखती नदी तक हो चुका था। उत्तरा पथ में भी उनका विस्तार कठिनाई से गंगा के किनारों तक ही हुआ था। नगर नहीं थे, नागरिकता नहीं थी; किन्तु सम्यता की उच सीमा उनके रहन सहन में पहुँच गयी थी। कुटुम्बों की प्रथा प्रचलित थी थ्रीर कुटुम्ब का पिता उसका मुखिया माना जाता था।

ये लोग विलयी, श्रोर कार्यदत्तता के प्रवल प्रेम श्रोर उत्साह से युक्त एवं श्रामोद प्रमोद के साथ तरुण जातीय-जीवन से परिपूर्ण थे। ये धन, प्रभुता श्रोर खेतों से भरे पूरे एवं श्रानन्दित थे। इनने श्रपने वाहुवल से नये श्रिधकार श्रीर नये देश को यहाँ के श्रादि निवासियों से छीन लिया था। उस समय यहाँ के श्रादि निवासी व्यर्थ ही इनके विरुद्ध श्रपना श्रास्तत्व वनाये रखने की चेष्टा करते थे। निदान यह युग इनका श्रीर श्रादि निवासियों के युद्ध का युग था। ये श्रपनी जय का श्रमिमान श्रपनी श्रद्धां में प्रगट करते थे। प्रकृति में जो तेजवान, उज्जवल श्रीर लाभ दायक वस्तु होती श्रार्थ उसकी प्रशंसा किया करते थे।

उस समय थार्य लोग एक ही जाति के थे। इनमें कोई जाति भेद न था। हाँ, देश में धार्य थौर श्रादि निवासी इस रूप में जाति भेद श्रवरय था। व्यवसाय भेद भी उन दिनों स्पट न था। कुछ बीचे भूमिका श्राधिकारी जो शान्ति के समय खेती करता थौर श्रपने पशुश्रों को पालता था वही युद्ध के समय श्रपने पालों की रजा करता था। वही फिर श्रुचाएँ भी बनाता था। उस समय न मन्दिर थे न मूर्तियाँ। यज्ञ के लिए पुरोहितों की श्रावरयकता पड़ने लगी थी श्रीर कहीं कहीं राजा का भी निर्माण हो गया था। परन्तु न राजा की कोई जाति थी न पुरोहित की। वे लोग स्वतंत्र थे।

बहुत से काम के जानवर पाल लिये गये थे। गाय, बैल, साँह, बकरी, भेड़, सूत्रर, कुत्ते श्रीर घोड़े पालत हो गये थे। रीङ्ग, भेड़िये, खरगोश, श्रौर सर्प मालूम हो चुकेथे। हँस, बत्तक, कोयल, कौथा, लवा, सारस श्रीर टल्तू भी प्राचीन श्रायों को मालूम हो गयेथे।

भिन्न भिन्न व्यवसाय प्रारम्भ हो रहे थे किन्तु शिल्प का प्रचार वड़ गया था। घर, गाँव, नगर श्रीर सड़कें बनने लगीं थीं। नावों द्वारा व्यापार की वस्तुश्रों का श्रायात निर्यात एवं व्यापारिक यात्राएँ होने लगीं थीं। सूत कातना, कपड़े बुनना, तह लगाना, रोम, चर्म श्रीर ऊन को काम में लाना वे जान चुके थे। बड़ई का काम उन्नत दशा में था श्रीर रंगने की विद्या भी जान ली गयी थी। श्रार्य खेती की तरफ श्रधिक ध्यान देते थे। कुछ कुलपित परिवारों को लिये श्रव्ही भूमि श्रीर चराहगाह की तालाश में श्रागे को बढ़ रहे थे।

युद्ध होते थे, जंगली पशु श्रौर जंगली जातियों से। हड्डी, लकड़ी, पत्थर श्रौर धातु के हथियार बनाये जाते थे। तीर—धनुप श्रौर तलवार, भाले ये हथियार बन चुके थे। धातुश्रों में चाँदी (रजत) सोना (हर्रिय) लोहा (श्रयस) माल्म हो चुके थे। यह सीधी सादी होटीसी प्रजा श्रभी तक राजा का निर्माण नहीं कर सकी थी। प्रजापित या विस्पित पित ही उनका राजा था, वे उसी के श्राघीन रहते थे। श्रौर यह पुरुप केवल श्रपने वड़प्पन से विना किसी शक्ति प्रयोग के शासन करता था। प्रजा शब्द सन्तान के श्रथे में प्रयुक्त होता था (प्रजोपश्यामि सीमन्तापायन संस्कार) खेती की तरफ ऋग्वेद के काल में श्रधिक ध्यान दिया गया था। यह इसी एक बात से जाहिर है कि श्रायों के लिए-विक जन साधारण के लिए एक शब्द का बहुधा प्रयोग मिलता है-वह शब्द है 'चर्पन' श्रौर 'कृष्टि' जो चृत श्रौर कुप धातु से वने हैं, जिनका श्रथे ही खेती करना है। ऋग्वेद के एक स्कू में चेत्र पित की स्तुति है, देखिए यह किसानी के लिये कितनी उपयुक्त है—

१—हम लोग इस खेत को 'चेत्रपति' की मदद से जोतेंगे। वह हमारे पशुर्थों की रचा करें।

- २ हे चेत्रपति ! जिस वरह गाएँ दूध देती हैं उसी तरह मधुर, शुद्ध, जल की वर्षा हमें श्रप्त हो । जल देव हमें सुखी करें ।
- ३—वैत थानन्द से काम करें, मनुष्य थानन्द से काम करें, हत थानन्द से चलें, जोत को थानन्द से बाँधो, पैने को थानन्द से चलायो।
- ४—हे श्रुन श्रोर सीर! इस सूक्त को स्वीकार कीजिए। जो मेह श्रापने सुलोक में उत्पन्न किया है उससे पृथ्वी को सींचिए।
- र—हे सुमग सीते (हल की फाल) थागे वड़ी, हम प्रार्थना करते हैं, हम लोगों को धन श्रीर फसल दो।
- ्र ६—हत्त के फाल (सीता) श्रानन्द से जमीन को खोदें, मनुष्य वैतों के पीछे श्रानन्द से चलें, पर्जन्य पृथ्वी को वर्षा से तरकरे। हे सुन श्रीर शीर! हमें सुखी करो (४। ४०)
- ७—हलों को वाँघो, जूथों को फैलाथो, श्रीर जुती भूमि पर बीज बोधो, श्रनाज सुक्तों के साथ बढ़े, श्रास पास के खेतों में हँसुऐ चलें जहाँ श्रनाज पक गया है।
- प्राथमें के लिये कठड़े तैयार हो गए हैं। गहरे, अच्छे और कभी न सूखने वाले कुए में चमड़े की रस्सी चमक रही है और पानी सहज में निकल रहा है। पानी निकालो।
- ६—घोड़ों को ठगडा करो। खेत में ढेरी लगे अनाज को उठाओं और गाड़ी में भरलाओ। यह कुआ जो पशुओं के पीने के लिए पानी से भरा हुआ है, एक द्रोण विस्तार में है। उसमें पत्थर का एक चक है। मनुष्यों के पीने का कुगड एक स्कन्द है इसे पानी से भरो। (१०।१०१)

उपर्शु क प्रमाणों से प्रकट है कि उस काल में कृषि का प्रचार खूब था। मं० १२। सु० ६८। ऋ० १ में हल्ला करके चिड़ियों को उड़ा देने तथा मं० १० सू० ६६। ऋ० ४ में नालियों द्वारा खेत सीचने का वर्णन मिलता है। गाय चराना, पशु पालना, डाकृ लुटेरों श्रादि का भी वर्णन है। खरीद विकी का भी वर्णन है। "कोई मनुष्य पहले बहुत सी वस्तु कम दाम पर वेच डालता है धौर फिर खरीददार के यहाँ वेचना श्रस्त्रीकार कर श्रधिक दाम मांगता है। पर एक बार जो मूल्य तै हो गया है वह उससे श्रधिक नहीं ले सकता (४,२४।६)। मं० १। सू० २७ में सोने के सिक्के का भी वर्णन है। 'निष्क' शब्द इसके लिए प्रयोग में श्राया है।

विवाह पूर्ण युवावस्था में होते थे। विवाहोत्सव पर वर की श्रपेचा कन्या के घर श्रधिक धूम धाम होती थी। वर-कन्या वेदी पर श्रग्नि प्रदिचिणा करते थे श्रीर पत्थर पर पैर रखवाते थे। विवाह समाप्त होने पर श्रलंकृत वधू को लाल पुष्पों से शोभित रवेत वैलों की गाड़ी में बैठा कर वर श्रपने घर ले जाता था। बहुतसी खियाँ बृद्धावस्था तक कुमारी रहतीं थीं। पुत्र हीन होना दुर्भाग्य समका जाता था, दक्तक पुत्रों का भी विधान था। कन्याध्रों की श्रपेचा पुत्र का श्रधिक सन्मान होता था।

'व्यभिचार, गर्हित पाप था। चोरी करना बड़ा दुष्कर्म था। प्रायः गाएँ चोरी जातीं थीं। चोरों को बाँध कर पीटा जाता था। जुन्ना खेलते थे; पर भद्र पुरुप उससे घृणा करते थे।

वस्त्र प्रायः स्रोढ़ने या लपेटने के होते थे। वे ऊन के होते थे, उन पर छींटें छपी होती थीं। जरीदार वस्त्र भी होते थे।

स्त्री-पुरुपों में केश रखने का प्रचार था। 'शतदती' श्रौर 'कङ्कतिका' नामक श्रौपिथयों से केश बढ़ते थे। वालों में सुगन्धित वस्तु लगायी जाती थी। विश्वष्ट लोग केशों का दाहिनी श्रोर जूड़ा बांधते थे। स्त्रिष्ठं वाल खुले रखतीं थीं। 'रुद्र' श्रौर 'पुपा' केश विन्यास के प्रकार थे। उत्सवों में मालाएँ पहनी जाती थीं। पुरुप दाढ़ी रखते थे। दूध खास खाद्य था। दूध में श्रव पकाकर खाते थे। कभी सोम रस दूध में मिला कर पीते थे। एत बहुत प्रिय था। धान्य भूनकर श्रौर पीस कर पूए वनाये जाते थे। फल भी खाये जाते थे।

पकाने के पात्र लोहें शौर मिट्टी के तथा पीने के पात्र लकड़ी के होते थे। वे लोग शिकार करते थे। धनुपत्राण मुख्य था; हिरणों को वागुरा से, पिच्यों शौर सिट्टों को जाल से पकड़ते थे। सृश्चर को कुत्तों से पकड़ाते थे। लुहार, चर्मकार, चटाई वाले, वस्त्र बुनने वाले मौजूद थे।

रथ क्रोडा, द्रुत क्रीडा, नर्तन ये इनके विनोद के साधन थे। नर्तन में स्थियाँ श्रंगार करके भाग लेती थीं (ऋ० १०। ७६। ६)। वाजों में हुन्दुभी, वाण वाद्य, वीणा श्रादि मौजूद थे।

भोजन के सम्बन्ध में ऋग्वेद में 'यव' 'धान्य' की बहुतायत है। यद्यपि श्राज कल की संस्कृत में 'यव' जौ के श्रथे में श्राता है परन्तु उस समय जौ गेंहूँ, वैलों के श्रथे में श्राता था। विक श्रन्न मात्र के लिए यव शब्द का प्रयोग होता था। उसी प्रकार 'धान्य' शब्द से चावल का श्रथं होता है पर वेद में यह शब्द भुने हुए जौ के श्रथं में श्राया है। ब्रीहि (चावल) का ऋग्वेद में कहीं भी जिक नहीं है। कई प्रकार की रोटियों का जिक 'पक्ति' "पुरोदास' 'श्रपुथ' "करम्भ" श्रादि के रूप में (मं० ३। सू० ४२ ऋ० १–२, मं० ४ सू० १४ ऋ० ७ श्रादि में ) पाया जाता है।

मांसाहार का प्रकरण भी वेद में दीख पड़ता है छौर इस बात का घोर संदेह होता है कि क्या प्राचीनकाल के धार्य मांस खाते थे? उस काल में जैसा जीवन था उसे देखते यह अस्वाभाविक नहीं कहा जा मकता । ऋग्वेद के म० १ सू० ६१ ऋ० १२। म० २ सू० ७ ऋ० १। म० ५ सू० ७ ऋ० १। म० ६ सू० १६ ऋ० १। म० १० सू० २० ऋ० २। म० १० सू० २८ ऋ० २। म० १० सू० २८ ऋ० २। म० १० सू० २८ ऋ० ३ छादि में इस प्रकार के प्रमाण मिलोंगे। म० १०। सू० मह ऋ० १४ में ऐसे स्थान का वर्णन है जहाँ पशुवध किया जाय और म० १०। सू० ६१ ऋ० १४ में अन्य पशुआं

के वध की बात है। यद्यपि यह सत्य है कि इन मंत्रों के छार्थ ऐसे भी किये जा सकते हैं जिन से छौर ही छार्थ प्रकट हो। परंतु मांस छौर प्रश्चिष्ठ सम्बन्धी छार्थ इतने निकट छौर स्पष्ट हैं कि यदि हम बेदों का बहुत ही बढ़ा पच्चात न करें, छौर पूर्वजों के मांसाहार से सर्वथा चिढ़ न जायें तो इन छार्थों से इन्कार करना सर्वथा कठिन है।

ऋग्वेद के पहले मंडल के १६२ वें सूक्त में वेत से घोड़े की देह पर निशान करने और इसी निशान पर से उसके कार्ट जाने और श्रंग श्रंग श्रलग किये जाने का उल्लेख है।

दूसरी विचारणीय वात सोम रस की है जो निस्संदेह भंग के समान नशे की चीज थी और जिसे आर्य लोग पीते थे। ऋग्वेद के पूरे एक मण्डल में इस का जिक है। ऐसा प्रतीत होता है, इसी सोम के के कारण ईरान के आर्यों और भारत के आर्यों में बड़ा कगड़ा हुआ। जन्दावस्ता में आर्यों की इस बुरी लत का कई जगह उल्लेख है। आर्यों और ईरानियों के दो पृथक गिरोह वन कर सुर और असुर के नाम से विख्यात होने का मुल कारण यही सोम-पान प्रतीत होता है। यह सोम पत्थर पर कुचल कर और जनी छन्ने में छान कर दूध मिला कर पिया जाता था। यह वात ऋग्वेद के ६ वें मण्डल में है।

वस्त्र चुनने का जिक्र म०२ सू०३ ऋ०६। म०२ सू०३ द ऋ० ४ श्रादि में है। म० १० सू०२६ ऋ०६ में ऊन चुनने श्रोर उसके रंग उड़ाने का देवता पूपण कहा गया है। म०१ सू०१६४ ऋ० ४४ में श्राग लगाकर जंगल साफ करने का वर्णन है। वर्ड्ड के काम का वर्णन म०३ सू०१३ ऋ०१९। म०४ सू०२ ऋ०१४। म०४ सू०१६ ऋ०२• में है। म•३ सू०१ ऋ०५ में लुहार के काम का श्रोर म०६ सू०३ ऋ०४ में सुनारों के सोना गलाने का वर्णन मिलता है। म०१ सू०१४० ऋ०१०। म०२ स्०३९ ऋ० ४। म० ४ सू० ५३ ऋ० २ में लड़ाई के हथियारों का वर्णन है। म० २ सू० ३४ ऋ० २ में सिर के सुनहरे मिलमिल का तथा म० ४ सू० ३४ ऋ० ९ में कन्धों या भुजाशों के कवच का वर्णन है। म० ५ सू०५७ ऋ० २ में तलवार या वाण को विनली की उपमा दी है। म० ६ सू० २७ ऋ० ६ में हनारों कवचधारी योदाशों का वर्णन है। म० ६ सू० ४७ ऋ० १० में तेज तलवारों श्रीर इसी सूक्त की २६ वीं श्रीर २० वीं ऋचाशों में लड़ाई के रथों श्रीर हुन्दुभी वाजों का वर्णन है। म० ४ सू० २ ऋ० में घोड़े के सुनहरी सोजों का वर्णन है। म० ७ सू० ३ ऋ० ०। म० ७ सू० १२ ऋ० १४। म० ७ सू० ९५ ऋ० १ में लोहे के मजवृत किलों श्रीर म० ४ सू० ३० ऋ० २० में पत्थर के वड़े वड़े नगरों का वर्णन मिलता है। म० २ सू० ४१ ऋ० ५। म० ५ सू० ६२ ऋ० ६ में हजारों खंभों वाले मकानों का भी वर्णन मिलता है।

उपर्युक्त तमाम वर्णन इस बात पर श्रकाश डालते हैं कि ऋग्वेद के काल में अर्थात् श्रायों के प्रारम्भिक जीवन में श्रायों ने कैसी उजति कर ली थी।

ऋग्वेद में दस्यु, दास तथा श्रनायों से भयानक युद्धों का वर्णन भी श्राया है। इन युद्धों में धनुपत्राणों का श्रधिक उपयोग हुश्रा है। घोड़ों का भी उपयोग है जिसे दस्यु नहीं जानते थे श्रीर जिससे वे डरते थे। पाठकों के मनोरंजन के लिए हम ऐसे कुछ वर्णन उद्भृत करते हैं। ये सब ऋग्वेद के सूक्त हैं।

इन्द्रयुद्ध "जिसका श्रावाहन बहुतों ने किया है श्रौर जिसके साथ उसके शीघगामी साथी हैं उसने श्रपने बज्र से पृथ्वी पर रहनेवाले दस्युश्चों श्रौर सिम्यों का नाश करके खेतों को श्रपने गोरे मित्रों (श्रायों) में वाँट दिया। बज्र का पित सूर्य का प्रकाश करता है श्रौर जल चरसाता है" (ऋ० १-१००, १८) "इन्द्र ने श्रपने बज्र श्रीर श्रपनी शक्ति से दस्युश्रों के देश का नाश कर दिया श्रीर श्रपनी इन्द्रा के श्रनुसार श्रमण करने लगा। है बज्री ! तू हम लोगों के सुक्तों पर ध्यान दे, दस्युश्रों पर श्रपने शस्त्र चला श्रीर धार्यों की शक्ति श्रीर यश बढ़ा।"

(知09-903-3)

"क़ुयव दूसरे के धन का पता पा कर उसे अपने काम में लाता है। वह पानी में रह कर उसे खराब करता है। उसकी दोनों खियाँ जो नदी में स्नान करती हैं, शीका नदी में डूब मरें!"

"श्रयु पानी में एक गुप्त किले में रहता है। वह पानी की बाद में श्रानन्द से रहता है। श्रक्षसी, कुलिशी श्रौर वीर पत्नी नदियों के पानी उसकी रचा करते हैं।"

( ऋ० १-१०६-३ श्रीर ४ )

"इन्द्र लड़ाई में अपने आर्थ पूजकों की रचा करता है। वह जो कि हजारों बार उनकी रचा करता है। सब लड़ाइयों में भी उनकी रचा करता है। सब लड़ाइयों में भी उनकी रचा करता है। जो जोग प्राणियों (आर्यों) के हित के लिए यज्ञ नहीं करते, उन्हें वह दमन करता है। शत्रुओं की काली चमड़ी को वह उधेड़ डालता है, उन्हें मार डालता है। आर्यें (जलाकर) राख कर डालता है। जो लोग हानि पहुँचानेवाले और निर्देथी हैं उन्हें वह जला डालता है। (अर० १-३०००)

"हे शत्रुश्रों के नाश करनेवाले ! इन सब लुटेरों के सिर को इकटा करके उन्हें श्रपने चौड़े पैर से कुचल डाल ! तेरा पैर चौड़ा है।"

ं 'हे इन्द्र ! इन लुटेरों का वल नष्ट कर उन्हें इस वड़े श्रोर षृणित खड़े में फॅक दे।"

"हे इन्द्र! तूने ऐसे-ऐसे पचास से भी तिगुने दलों का नाश किया है। लोग तेरे इस काम की प्रशंसा करते हैं। पर तेरी शक्ति के आगे यह इन्द्र भी बात नहीं है।" "हे इन्द्र ! उन पिशाचों का नारा कर जो कि लाख रंग के हैं और भयानक हल्ला मचाते हैं। इन सब राजसों का नाश कर।"

(9-933,-2-4)

"हे श्रश्विनो ! उन लोगों का नाश करो जो कुत्तों की नाई भया-नक रीति से भूंक रहे हैं श्रीर इम लोगों का नाश करने के लिए श्रा रहे हैं। उन लोगों को मारो जो हम लोगों से लड़ने की इच्छा करते हैं। तुम उन लोगों के नाश करने का उपाय जानते हो। जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, उनके हरएक शब्द के बदले उन्हें धन मिले। सत्यदेव! इम लोगों की प्रार्थना स्वीकार करो।"

द्धिका घोड़ा— अमेरिका जीतनेवाले स्पेन देशवासियों की जीत का कारण अधिक करके उनके घोड़े ही थे, जिनको अमेरिका के निवासी लोग काम में लाना नहीं जानते थे और इस कारण से उन्हें डर की दृष्टि से देखते थे। ऐसा जान पड़ता है कि प्राचीन हिन्दू आयों के घोड़ों ने भी आयावर्त के आदिवासियों में ऐसा ही डर उत्पन्न किया था। अतप्व नीचे लिखा हुआ वर्णन जो कि द्धिका अर्थात् युद्ध के देवतुल्य घोड़े के सम्यन्ध में है और जो एक सूक्त का अनुवाद है, मनोरंजक होगा। "जिसतरह लोग किसी कपड़ा चोरी करनेवाले चोर पर चिल्लाते और हल्ला करते हैं, उसी तरह शत्रु लोग दिधका को देख कर चिल्लाते हैं। जिस तरह मपटते हुए मूखे वाज को देख कर चिल्ला हला करती है, उसी तरह शत्रु लोग स्थान को देख कर चिल्लाते हैं, उसी तरह शत्रु लोग को देख कर चिल्ला हला करती है, उसी तरह शत्रु लोग सोजन और पश्च लूटने की खोज में फिरते हुए दिधका को देख कर हल्ला करते हैं।"

"शत्रु लोग दिधका से डरते हैं जो कि विजली की नाई दीप्तिमान् श्रीर नाश करनेवाला है। जिस समय वह श्रपने चारों श्रोर के हलारों श्रादिमयों को मार भगाता है उस समय वह जोश में श्रा जाता है श्रीर श्रिधकार के वाहर हो जाता है।"

( ४-३८-४ श्रीर ८ )

ऋगोद के अनेक वाक्यों से जाना जाता है कि कुत्स एक प्रतापी, योद्धा और काले थादि निवासियों का एक प्रजल नाश करनेवाला था। मं ४ स्० १६ में लिखा है कि इन्द्र ने कुत्स को धन देने के लिए मायावी तथा पापी दस्यु का नाश किया, उसने बुत्स की सहायता की और भ्राप दस्यु को सारने के लिये उसके घर भ्राया भीर उसने लड़ाई में पचांस हजार "काले शत्रुश्रों " को मारा। मं ४ स्० २८ ऋ०४ से पता चलता है कि इन्द्र ने दस्युश्रों को गुण हीन तथा सब मनुष्यों का भृणापात्र बनाया है। मं०४ स्०३ ऋ०१४ से जाना जाता है कि इन्द्र ने एक हजार पाँच सौ दासों का नाश किया।

मं० ४ सू० ७ ऋ० ३, मं० ६ सू० १८ ऋ० ३ श्रीर मं० ६ सू० २४ ऋ० २ में दस्यु लोगों तथा दासों के दमन करने श्रीर नाश करने के इसी तरह के वर्णन हैं। मं० ६ सू० ४१ ऋ० २० में दस्यु लोगों के रहने की एक श्रज्ञात जगह का विचित्र वर्णन है जो कि श्रनुवाद करने योग्य है।

"हे देवता शे ! हम लोग यात्रा करते हुए अपना रास्ता भूल कर ऐसी जगह आ गये हैं जहाँ पशु नहीं चरते। यह वड़ा स्थान केवल दस्युओं को ही आश्रय देता है। हे वृहस्पित ! हम लोगों को अपने पशुश्रों की लोज में सहायता दो। हे इन्द्र ! मार्ग भूले हुए अपने पूजनेवालों को ठीक रास्ता दिखला।"

यह जान पड़ता है कि श्रार्य लोग श्रादिवासी श्रसभ्यों के चिग्धाड़ श्रोर हल्ले का वर्णन बहुत ही निंदा पूर्वक करते थे। ये सभ्य विजयी लोग यह बात कठिनता से विचार सकते थे कि ऐसी चिग्वाड़ भी भाषा हो सकती है, श्रतएव उन्होंने इन श्रसभ्यों को कहीं कहीं भाषा हीन जिखा है। अपर दो आदिवासी लुटेरों अर्थात् क्रयव श्रीर श्रयु का हाल दिया जा चुका है नो कि नदियों से घिरे हुए किलों में रहते थे, श्रीर गाँवों में रहनेवाले श्रायों को दुख दिया करते थे। कई जगह एक तीसरे श्रादि-वासी प्रवल मुखिया का भी वर्णन मिलता है नो कि कदाचित काला होने के कारण कृष्ण कहा गया है।

"वह तेज कृष्ण, श्रंशुमती के किनारे १० हजार सेना के साथ रहता था। इन्द्र श्रपने ज्ञान से इस चिल्लानेवाले सरदार की वात जान गया। उसने मनुष्यों (श्रायों) के हित के लिए इस लुटेरी सेना का नाश कर डाला।"

"इन्द्र ने कहा मैंने तेजकृष्ण को देखा है। जिस तरह सूर्यं बादलों में छिपा रहता है उसी तरह वह श्रंश्चमती के पासवाले गुप्त स्थान में छिपा है। हे मरूस ! मेरा मनोरथ है कि तुम उससे लड़कर उसका नाश कर डालो।'

"तव तेजकृष्ण श्रंशुमित के किनारे पर चमकता हुआ दिखायी पड़ा। इन्द्र ने बृहस्पित को अपनी सहायता के लिए साथ लेकर उस तेज का और विना देवता की सेना का नाश कर दिया।"

(=, 85, 93-94)

दस्यु लोग वेवल चिल्लानेवाले तथा विना भाषा के ही नहीं लिखे गये हैं, किन्तु कई जगह पर तो वे मुशक्तिल से मनुष्यों की गिनती में माने गये हैं। एक जगह लिखा है—

"हम लोग चारों श्रोर दस्यु जातियों से घिरे हुए हैं। वे यज्ञ नहीं करते, वे किसी चीज में विश्वास नहीं करते, उनकी रीति व्यवहार भिन्न है, वे मनुष्य नहीं हैं। हे शत्रुश्चों के नाश कर्ता उन्हें मार! दस्यु जाति का नाश कर!

म० १० सू० ४९ में इन्द्र कहता है कि—'मैंने दस्यु जाति को "श्रार्य" के नाम से रहित रखा है ( ऋ० ३ ) दस्यु जाति की नवीन वस्तियों का श्रीर बृहद्रथ का नाश किया है (ऋ० ६) श्रीर दासों को काट कर दो दुकड़े कर डालता हूँ, उन लोगों ने इसी गति को श्रास होने के लिए जन्म लिया है। (ऋ०७)

सुदास एक श्रार्य राजा था तथा विजयी था। उसके विषय में प्रायः यह वर्णन श्राया है कि श्रनेक श्रार्य जातियाँ श्रीर राजा लोग मिलकर उससे लड़े, पर उसने उन सभों को पराजित किया। श्रार्य जातियों के वीच इन विनाशी युद्धों के, तथा जो जातियाँ सुदास से लड़ीं थीं उनके वर्णन श्रग्वेद में इतिहास की दृष्टि से बड़े मुल्यवान हैं।

- (८) "धूर्त शत्रुओं ने नाश करने का उपाय सोचा श्रौर श्रदीन नदी का वाँघ तोड़ डाला। परन्तु सुदास श्रपनी शक्ति से पृथ्वी पर स्थित रहा श्रौर चयमान का पुत्र मरा।"
- (९) "क्योंकि नदी का पानी श्रपने पुराने मार्ग से ही बहता रहा, उसने महा मार्ग नहीं किया श्रीर सुदास का घोड़ा समस्त देश में घूम श्राया। इन्द्र ने लड़ाके श्रीर वतकड़ वैरियों श्रीर उनके वचों को सुदास के श्राधीन कर दिया।"

सुदास के युद्ध—(११) सुदास ने दोनों प्रदेशों के २१ मनुष्यों को मार कर यश प्राप्त किया। जिस तरह यज्ञ के घरमें युवा पुरोहित कुश काटता है उसी तरह सुदास ने श्रपने शत्रुश्चों को काट डाला। वीर इन्द्र ने उसकी सहायता के लिए मरूस को मेजा।

- (१४) "श्रनु श्रौर दुद्ध के छासठ हजार छःसौ छासठ योदा जिनने पश्चिमों को लेना चाहा था श्रौर सुदास के शत्रु थे सब मार डाले गये। ये सब कार्य इन्द्र का प्रताप प्रकट करते हैं।"
  - (११) "इन्द्र ने ही वेचारे सुदास को इन सव कामों के करने

योग्य किया। इन्द्र ने वकरे को इस योग्य वनाया कि वह जोरादर शेर को भारे। इन्द्र ने विलद्रुड को एक सुई से गिरा दिया। उसने सब सम्पत्ति सुदास को दी।" (७, १८)

' ऋषि तृरसु वा वशिष्ट, जिसने सुदास के इस यश का वर्णन किया है वह अपनी चिरस्थायिनी ऋचाओं के लिए विना पुरस्कार पाए नहीं रहा। क्यों कि २२ और २३वीं ऋचाओं में वह कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता है कि वीर सुदास ने उसे दो सौ गाय, दो सौ रथ और सोने के गहनों से सजे हुए चार घोड़े दिए। नीचे सुदास के सम्बन्ध का एक दूसरा सूक्त उन्द्रत किया जाता है।

- (१) "हे इन्द्र और वरुण ! तुम्हारे पुजनेवाले तुम्हारे उपर मरोसा करके पशु जीतने के श्रभिप्राय से श्रपने श्रख-शस्त्र लेकर पूर्व की श्रोर गये हैं। हे इन्द्र श्रीर दरुण, श्रपने शत्रुश्चों का चाहे वे दस्यु हों या श्रार्य, नाश करो श्रीर सुदास को श्रपनी रक्षा से बचाशी।"
- (२) "जहाँ पर लोग कंडा उठाकर लड़ा करते हैं, जहाँ हम लोगों की सहायता करनेवाली कोई वस्तु नहीं दिखाई देती, जहाँ लोग श्राकाश की श्रोर देख कर भय से काँपते हैं वहाँ पर, है इन्द्र श्रीर वरुष ! हम लोगों की सहायता करो श्रीर हमें धीरल दो।"
- (३) "है इन्द्र शौर दरुए! पृथ्वी के छोर खो गये से जान इते हैं शौर हहा श्राकाश तक पहुँचता है। शत्रुशों की सेना निकट श्रा रही है। हे इन्द्र शौर वरुए! तुम सदा प्रार्थनाश्रों को सुनते हो हमारे निकट श्राकर रहा करो।"
- (४) "हे इन्द्र श्रीर वरुण ! तुमने श्रभीतक श्रपराजित भेद को मारकर सुदास को बचाया। तुमने तृत्सुश्रों की प्रार्थनाश्रों को सुना। उनकी दीन प्रार्थना लड़ाई के समय फली भूत हुई।"

- ( १ ) हे इन्द्र श्रीर वरुण ! शत्रुश्रों के हथियार हम पर चारों श्रीर से श्राक्रमण करते हैं, शत्रु लोग लूटों में हम पर श्राक्रमण करते हैं । तुम दोनों प्रकार को सम्पत्ति के स्वामी हो । युद्ध के दिन हमारी रत्ता करो ।
- (६) 'युद्ध के समय दोनों दल सम्पत्ति के लिये इन्द्र श्रीर वरुण को प्रार्थना करते थे। पर इस युद्ध में तुमने तृत्युश्रों के सहित सुदास की रज्ञा की जिन पर दस राजाश्रों ने श्राक्रमण किया था।'
- (७) "हे इन्द्र श्रीर वरुए ! वे दस राजे जो कि यज्ञ नहीं करते थे मिलकर भी सुदास को हटाने में समर्थ नहीं हुए ।"
- ( = ) हे इन्द्र श्रीर वरुण ! जिस समय सुदास दस सरदारों से घिरा हुश्रा था श्रीर जिस समय सफेद वस्त्र धारण किये हुए, जटा जूट भारी तृत्सु लोगों ने नैयेद्य श्रीर सूक्तों से तुन्हारी पूजा की थी तो तुम ने सुदास को शक्ति दी थी ( ७, =३ )
- (१) "जब युद्ध का समय निकट आ पहुँचता है और योद्धा अपना कवच पिहन कर चलता है तो वह बादल के समान देख पड़ता है। योद्धा तेरा शरीर न छिदे, तू जय लाभ कर, तेरे शस्त्र तेरी रक्षा करें।"
- (२) "हम लोग धनुष से पशु लीत लेंगे, हम लोग धनुष से जय प्राप्त करेंगे, हम लोग धनुष से भयानक धौर घमंडी शत्रुओं की अभिलापा को नष्ट करेंगे। हम लोग धनुष से अपनी जीत चारों घोर फैलावेंगे।"
- (३) "जब धतुप की प्रत्यंचा खींची जाती है तो वह युद्ध में आगे बढ़ते हुए तीर चलाने वाले के कान तक पहुँचती है। उसके कान में धीरज के शब्द कहती है और वह तीर को इस तरह गले लगाती है जैसे कोई प्यार करने वाली छी अपने पित को गले लगाती है।"
  - ( १ ) "तरकस बहुत से तीरों के पिता के समान है। बहुत से

तीर उसके वचों की नांई हैं। वह श्रावान करता हुशा योदा की पीठ पर लटकता है। लड़ाई में उसे तीर देता है श्रीर शत्रु को जीतता है।"

- (६) "चतुर सारथी श्रपने रथ पर खड़ा होकर निधर चाहता है उधर श्रपने घोड़ों को हाँकता है। रास घोड़ों को पीछे से रोके रहती है, उनका यश गाओ।"
- (७) 'घोड़े जोर से हिन-हिनाते हुए श्रपने खुरों से धूल उड़ाते हैं श्रीर रथों को लेकर चेत्र पर जाते हैं। वे हटते नहीं वरन् लुटेरे शत्रुश्चों को श्रपने पैरों के नीचे कुचल डालते हैं।'
- (११) 'तीर में पर लगे हैं। उसकी नोक हरिन के सींग की है। श्रन्त्री तरह से खींचीं जाकर तथा तांत से छोड़ी जाकर वह शत्रु पर गिरती है। जहाँ पर मनुष्य इकट्ठे वा जुदे खुदे खड़े रहते हैं वहाँ पर तीर लाभ उठाती है।'
- ( 98 ) 'चमड़े का वन्यन कज़ाई को धनुष की ताँच की रगढ़ से यचाता है और कलाई के चारों ओर साँप की नाँई लिपटा रहता है। वह भ्रपना काम जानता है, गुणकारी है और हर तरह पर योदा की रचा करता है।'
- (१४) 'हम उस बाग की प्रशंसा करते हैं जो कि जहर से बुका हुआ है, जिस की नौक लोटे की है और जो पर्जन्य को है।'

ऋग्वेद ही से यह वात भी प्रमाणित होती है कि श्रायों ने लगातार युद्ध करके सिन्धु से सरस्वती तक का प्रदेश श्रीर पर्वतों से समुद्ध तक का देश जीत जिया था। ऋग्वेद में सिन्धु श्रीर उसकी पाँचों सहायक निदयों का उन्नेख १० वे मंडल के ७४ वें सूक्त में है। इस सूक्त में तीन बड़े. वड़े प्रवाहों का वर्णन है। एक वह जो उत्तर पश्चिम से वह कर सिन्धु में मिलता है। दूसरा वह जो उत्तर पूर्व से उस में मिलकर दूरस्थ गंगा यमुना में मिल जाता है। इस प्रकार एक मौगोलिक सीमा वन जाती है जिसके उत्तर में हिमालग, पश्चिम में सिन्धु नदी, श्रौर सुलेमान पहाड़, दिल्ण में सिन्धु नदी श्रौर समुद्र श्रौर पूर्व में गंगा यमुना है। एंजाव की पाँचों नदियों श्रौर सिन्धु तथा सरस्वती सव को मिलाकर सप्त नदी नाम दिया गया है। सप्त नदी की माता सिन्धु है। (मं० ७ सू० ३६ ऋ०६)

जिस समय गङ्गा श्रोर यमुना का भरत खण्ड में प्रवाह नहीं हुआ था उस समय सरस्वती नदी ही भारतवर्ष की सर्वप्रधान नदी थी। इसका प्रवाह श्रत्यन्त विस्तीर्ण श्रोर प्राल था। ऋग्वेद के पष्ट श्रोर सप्तम मण्डलक्ष में सरस्वती का वर्णन है। उस वर्णन से पता लगता है कि सरस्वती नदी जो श्राज कालचक से सूख गयी है श्रोर जिसके विषय में हिन्दू जनता का विश्वास है कि वह त्रिवेणी संगम या प्रयाग में गंगा यमुना में गुप्तरूप से मिली है, हिमालय से निकली थी श्रोर समुद्र तक उसका श्रत्यन्त विस्तीर्ण प्रवाह था। इन वेद मन्त्रों में सरस्वती नदी को ३ "शत्रुश्रों के श्राक्रमण से बचाने को दुर्ग भूमि सी सुरचित, श्रौर सुद्द लोहे के पाटक के समान कहा गया है। वेग वती होने के विषय में कहा गया है कि "रथ्येवयाति" मानो रथ पर चढ़ी जाती है। तथा इस सरस्वती ने श्रन्य नदियों को श्रपने महत्व से परास्त कर दिया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन है।

छ-प्रचोदसा धायसा सम्लएपा सरस्वती धरुण मायसी पूः। प्रवावधाना रथ्येव याति विश्वा श्रपो महिम्ना सिन्धुरन्याः॥ एका चेत् सरस्वती नदीनाँ श्रुचिम्मंती गिरिभ्य श्रासमुद्रात् राय रचेतती भुवनस्य भूरेर्धृतं पयो दुदुहे नाहुपाय।
ष्ट० मं० ७ स० ६४।

श श्रायत्साकं यशसो वावशानाः सरस्वती सप्तर्था सिन्धु माता । याः सुष्वपंत सुदुवाः सुधारा श्रमिस्वेत पयसा पोपयानाः ॥ ऋ० मं० ६ । श्र० ३ । स्० ३७ ''द्द्रपद्धत्यां मानुष श्रापयायां सरस्वत्यां देवद्ग्नेदिदीहि" पुराणों से पता लगता है कि हिमालय के प्लन प्रस्नवण से सरस्वती निकली; धौर पुण्य तीर्थ पृथ्दक कुरु तेत्र के बह्मावर्त प्रदेश में होती धौर क्रमशः पश्चिम दन्तिण सुकर्ता हुई द्वारिका के सभीप समुद्र में मिली हैं।

इस सरस्वती नदी के तीर पर प्रजापित ब्रह्मा से लेकर श्रनेक देव-ताश्रों ऋषियों श्रीर मुनियों ने बड़े-उड़े यज्ञ किये थे श्रीर सप्त ऋषियों से लेकर श्रनेक प्रमुख ऋषिवरों के श्राश्रम सरस्वती के तीर पर थे। इन सब के ब्रह्मावर्त नामक प्रदेश में जो कुरु हेत्र के श्रास पास है श्रिधक श्राश्रम थे। मनुस्मृति में लिखा है—

> 'सरस्वती इपद्वत्योर्देव नदोर्थदन्तरम् । तन्देव निर्मितं देशं ब्रह्मावर्तविद्वर्त्वधाः' ॥

धर्यात्—सरस्वती धौर दपद्वति इन दोनों नदियों के बीच का देश ब्रह्मावर्त कहाता है।

इतिहास की छोटी से छोटी वात पर भी गहरा विचार करना चाहिए।

तैत्तरीय, शतपथ ब्राह्मण में भी इस चेत्र की प्रशंसा की गयी है।
महाभारत के शक्य पर्व में, गदायुद्ध पर्व में, वलदेव तीर्थ यात्राध्याय
श्रीर सारस्वतोपाख्यान के कई स्थलों में सरस्वती श्रीर कुरुचेत्र का वर्णन
श्राया है। वलदेव जी जब तीर्थ यात्रा को निकले तब द्वारका से चलकर
सरस्वती के निकास स्थान प्रच प्रस्रवण पर्वत पर चढ़ गयेथे। यहाँ
सरस्वती की शोभा देखकर उनने कहा है कि:—

सरस्वती वास समा कुतो रतिः, सरस्वती वास समा कुतो गुणाः। सरस्वती प्राप्य दिवंगता जनाः सदा स्मरिष्यन्ति नदीं सरस्वतीम्। सरस्वती सर्व नदीयु प्रुपया, सरस्वती लोक सुखावहा सदा।
सरस्वती प्राप्य जनाः सुदुष्कृतं,
सदा न शोचिन्त परत्र चेह च।
तीर्थपुर्यतमं राजन् पावनं लोक विश्रुतम्।
यत्र सारस्वतो यातः सोऽङ्गिरास्तपसोनिधिः।
सरस्वती गिर्तं चैव लभते नाऽत्र संजयः॥

उक्त श्लोकों में "सरस्वती प्राप्यदिवंगताः" श्रौर "सरस्वती गर्ति चैव लभते" इत्यादि पदों से निश्चय होता है कि, बलदेवजी के समय से पूर्व ही सरस्वती सूख गयी थी। इसकी पुष्टि में उसी वीर्थ यात्रा प्रकरण में श्रौर भी प्रमाण मिलते हैं जैसे—

> 'ततो विनाशनं राजन् जगमाथ हजायुधः। शूद्रा भीरान् प्रति हेपाद्यज्ञ नण्टा सरस्वती॥ यस्मात्सा भरत श्रेण्ड हेपाञ्चहा सरस्वती। तस्मात्तदृष्ट्यो नित्यं प्राहुर्विनशनेतिहि"॥

इससे पता लगता है कि शृद्ध और श्रहीर जाति के लोगों के किसी प्रतिवन्ध के कारण जिस प्रदेश में सरस्वती नष्ट हुई उसका नाम 'विनशन' पड़ा। यह विनशन प्रदेश वर्तमान मेवाड़ प्रान्त के पश्चिम भाग का मरु प्रदेश प्रतीत होता है।

यद्यपि सरस्वती नदी महाभारत के काल में नष्ट हो चुकी थी परन्तु नैमिपारण्य तीर्थ में तथा पुष्कर, गया, उत्तर कोशल, ऋपमद्वीप, गङ्गाद्वार, दुरुचेत्र, हिमालय श्रादि स्थानों पर सरस्वती के प्रवाहों का वर्णन मिलता है।

इन वर्ण नों से पता लगता है कि, सरस्वती की वह विशाल धारा सूख गयी थी, परन्तु किर भी कहीं-कहीं उसकी छोटी धाराएँ महा भारत के काल तक थीं। ऐसी सात धाराएँ श्रौर सुरेग्र नाम की धारा ऋपभद्वीप में तथा एक गङ्गाड़ार में ऐसी कुल नी धाराओं का निक्र मिलता है जिनके पृथक्-पृथक् नाम रख लिए गये थे श्रौर जो तीर्थ की तरह प्रतिष्ठित थीं।

श्रव एक प्ररत हल करने को यह रह गया कि, वेदों में जिस सर-रवती की मुख्य धारा का वर्ण न है वह तो परिचमामिमुखी प्रवाहित होकर परिचम समुद्र में द्वारका के निकट गिरी थी। तब प्रयाग के त्रिवेणी सक्षम पर सरस्वती की प्रसिद्धि होने का कारण क्या ? क्योंकि सरस्वती की गति पूर्व में प्रयाग तक तो नहीं पाथी जाती।

ऐसा मालूम होता है कि महानदी सरवती की मुख्य धारा प्लच प्रस्वण से निकल कर कुरुचेत्र के स्थाणु तीर्थ तक वही है जो ज्ञान तक

क्ष देवा वै सत्र मासत, ऋदि परिमितं यशस्कामाः । तेऽब्रुवन् यन्म, प्रथमं यश ऋष्कात्, सवेष्टां नस्तःसहासदिति । तेषां कुरुषेत्रं वेदिरासीत् तस्मै खायडवो दाष्रेणार्द्धं श्रासीत तुष्देमुत्तरार्द्धः परीणाक्वधनार्द्धः मख उत्कटः तेषां मखं वैष्णवं यश श्राष्क्वंत् । ते० ।

कुरुतेत्र न्देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसद्नं। कुरुतेत्रं वै देव यजनम्। श० प०।

सुप्रभा काञ्चनाची च विशाला च मनोरमा। सरस्वती चोद्यवती सुरेखुर्विमलोदका। पितामहेन यजता श्राहूता पुष्केरयु वै। सुप्रभा नाम राजेन्द्र नाम्ना तत्र सरस्वती। श्रालगाम महाभाग तत्र पुण्या सरस्वती। नैमिपे कांचनाची

श्राहृता सरितां श्रेष्टा गययज्ञे सरस्वती । विशालान्तां गयेष्वाहु श्रूपयः संशित वताः । उत्तरे कोशला भागे पुण्ये राजन् महात्मनः । उद्यालकेन यजता पूर्वे ध्याता सरस्वती । श्राजगाम् सरित् श्रेष्टा तंदेशं । श्रूपिकारणात् । मनोरमेति विख्याता ...... है। वहाँ से वह नदी उदयपुर के दिश्ण पश्चिम सिद्धपुर, पटना, मानृ गया, के पास होती हुई कच्छ के निकट द्वारका वाले पश्चिम समुद्र की खाड़ी में जा मिलो है। उसकी वह शाखा जो सुरेणु नाम से प्रस्थात है श्रीर खहाँ दन्न ने यज्ञ किया था प्रयाग में गङ्गा यमुना के सङ्गम पर मिल गयी होगी।

ऋग्वेद के मन्त्रों में जो "सप्तसिन्धु" "सिन्धुमाता" श्रीर "सिन्धु रन्या" शब्द श्राया है उससे ऐसा भी मालूम होता है कि पञ्जाब का प्रसिद्ध सिन्धुनद (श्रटक) श्रीर पञ्जाब की श्रन्य १ पांच निद्यां भी महा नदी सरस्वती में मिल गयीं थीं। यजुर्वेद में भी एक मंत्र (२)

> ि 'सुरेणु ऋ पभे द्वीपे पुरुषे राजिष सेवते। कुरोरच यजमानस्य कुरुक्ते महात्मनः॥ धाजगाम महाभाग सिर्त् भ्रेष्टा स्रस्वती। श्रोधवन्निप राजेन्द्र विष्येन महात्मना॥ समाहृता कुरुक्ते ते दिन्य तोया सरस्वती। दक्तेण यजता चापि गंगा द्वारे सरस्वती॥ सुरेणुरिति विख्याता प्रस्तु ता शीधगामिनी। विमलोदा भगवती बाह्मणा यजता पुनः॥

समाहूता ययौ तत्र पुर्ण्ये हैमवते गिरौ । एकी भृतास्ततस्तान्तु तस्मिन्स्तीर्थं समागताः ॥ सप्त सारस्वतं तीर्थस्ततस्यव्यधितं भृवि । इति सप्त सरस्वत्योः नामतः परिकीतिताः ॥ सप्त सारस्वतं चैव तीर्थम्पुर्ण्यं तथा स्पृतम् । (महाभारत)

s' पञ्च नद्यः सरस्वतीमपि यान्ति सस्रोतसः

(२) सरस्त्रती तु पञ्चधासौदेशेऽभवत्सरित् । य० घ० ३४ ॥ कं० १९

महो धर्णेःसरस्वती प्रचेतयतिकेतुनो । ऋटमं १।३ स्क

मिलता है। पञ्जाव का प्राचीन नाम सारस्वत प्रसिद्ध भी है।

ऋग्वेद में जाति श्रोर वर्ण के विषय में जो कुछ है, उसे हम विस्तार से फिर लिखेंगे। इतना श्रवश्य कह सकते हैं कि वर्तमान जाति या वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद काल में न थी। प्रत्येक घर का स्वामी स्वयं श्रपना पुरोहित होता था श्रोर वह श्रपने परिजनों के साथ वेद मन्त्रों द्वारा श्राग्न स्थापन श्रोर हवन करता था। श्राग्न सुलगाना उन दिनों में वास्तव में एक बड़ी भारी प्रसन्नता की एवं महत्व पूर्ण श्रोर श्रसाधारण यात रही होगी। वस्त्रों की कमी, जंगल का वास, श्राग्नेय वस्तुश्रों का श्रभाव इन सब कारणों से यह बात समसी जा सकती है।

सित्रयाँ सब कामों में भाग लेती थीं। वे सित्राँ को स्वयं ऋषि या मन्त्र दृष्टा थीं स्कों की व्याख्या करतीं और होम कहतीं थी। खियों के लिए कोई बुरे वन्धन न थे। न पर्दा ही था। विदुधी की विश्ववारा नो कई स्कों की ऋषि थी का परिचय म० १ सू० २ म् अ०३ से मिलता है। याज कल के वज्र के समान नियमों से यदि उन सरल शौर उदार नियमों का मिलान किया जाय तो इस सभ्यंता के विकास पर धिकार देने की ही इच्छा होती है। कुछ कुमारियों का भी जिक्र हम पाते हैं जिन्हें पिता की सम्पत्ति में भाग मिला था (मं०२ सू० ७७ सू० ७) कुछ प्रातःकाल आकर गृह कर्म में लगने वाली प्रातः काल के समान पवित्र खियों का भी जिक्र म० सू० १२४ ऋ० ४ में मिलता है। कन्या पति को जुनती थी, इसके प्रवल प्रमाण जहाँ तहाँ मिलते हैं। विवाह की रीतियाँ वहुत उच्छष्ट थीं। 'कन्यादान' का श्रधिकार पिता को न था। श्रागे हम मिन्न-भिन्न विषयों पर ऋग्वेद की सम्मतियों का उन्लेख करेंगे।

ऋग्वेद के देवताओं में सर्व शक्तिमान-च्यापक परमेश्वर कोई सर्वोपरि

देवता माना गया है। परन्तु ऋग्वेद के ऋषिगेण अकृति से प्रकृति के देवताओं की श्रोर बढ़े हैं। उनने वह श्राकाश जो व्यापक श्रीर प्रकाशित है, वह सूर्य को प्रकाश श्रीर उप्णता प्रदान करता है, वह वायु को जीवन दाता है, वे प्रचण्ड जल जो भूमि को उपजाऊ बनाने वाली कृषि को भातों हैं को देवताश्रों की तरह माना। इनमें से 'द्यु' लगभग यूनानियों का, "जीउस" रोमन्स का, "जुपिटर का प्रथम श्रचर (जु), सेकसन लोगों का 'टिड' श्रीर जर्मनों का 'निश्रो' है।

यद्यपि ग्रीस श्रौर रोम के देवताश्रों में बहुत दिनों तक बीटस श्रौर जुपीतर प्रधान रहे किन्तु वैदिक देवताश्रों में 'इन्द्र' ने विशेष स्थान ग्रहण किया। क्योंकि भारत में निद्यों की वार्षिक वाद, पृथ्वी की उपज, फसल की उत्तमता चमकोले श्राकाश पर निर्भर नहीं मेघ पर निर्भर थी।

'वरुण' ही श्रीक कोगों का 'उरेनस' है। यह भी श्राकाश के ही श्रशों में हैं; परन्तु 'घु' से विपरीत। 'घु' प्रकाशमान दिन का श्राकाश श्रोर चरुण श्रंथकार युक्त रात्रि का श्राकाश। 'मित्र' शब्द भी दिन के चमकीले श्राकाश के लिए श्राया है। जिन्दावस्ता का 'मिथ्' शब्द भी यही है। चैदिक विद्वान मित्र श्रीर वरुण को दिन श्रीर रात बताते हैं। ईरानी लोग 'मिथ्' को सूर्य कहते हैं श्रीर 'वरुण' को श्रन्थकार। जर्मनी के अख्यात विद्वान डा० राथ का मत है कि श्रायों श्रीर ईरानियों के जुदा होने के प्रथम 'वरुण' दोनों ही का पवित्र देवता था।

वेद में घने काले वादलों को 'बृत्र' नाम दिया गया है। वे बादल जो कभी नहीं वरसते 'बृत्रासुर' हैं। यह पौराणिक कथा है कि यह 'बृत्र' जल को रोक लेता है जब तक कि इन्द्र, ब्रज्ज प्रहार न करे। इस प्राकृत घटना पर ऋग्वेद में सुन्दर वर्णन है। इस युद्ध में बृत्र ( घने काले बादलों) पर इन्द्र को वास्तव में जल पूर्ण मेघ है जब बज्ज प्रहार करता है (टकरा कर विजली चमकाता है) तब जल से नद नदी पिरपूर्ण हो जाती हैं। इस शुद्ध में मस्त् देव (श्राधी) इन्द्र की वड़ी सहायता करते हैं श्रीर खुब गरजते हैं।

ईरानी पुस्तकों में यद्यपि 'इन्ट्र' नाम नहीं है, किन्तु 'वेरे थूम' नाम है जो वास्तव में 'बृत्रम' का छपभ्रंश है। जन्दावस्ता पुस्तक में 'छहि' के 'थू येतन' द्वारा मारे जाने का उन्नेख है। 'छहि' तो उपयुक्त 'बृत्र' का ही नाम है धौर थू येतन, इन्द्र का।

ऋग्वेद के सूक्तों में 'वरुग्र' श्रोर 'इन्द्र' इन दो महान देवताश्रों का वर्ण न एक दूसरे से विरुक्त भिन्न है। इन्द्र के सूक्तों में वल श्रोर शिक्त की विशेपता पायी जाती है श्रीर वरुण के सूक्तों में सदाचार के भावों की विशेपता है। इन्द्र एक प्रवल देव है जो सोम पान करता है, योदा है, मस्तों की सहायता से श्रनाष्ट्रि से युद्ध करता है, श्रसुरों के युद्ध में श्रायों के दल का नेता है श्रीर निद्यों के तट की भृमि को खोदने में सहायक है।

पूपण गोपों का सूर्य है। विष्णु ने आज कल के हिन्दुओं में वड़ा उच्च स्थान प्राप्त किया है। परन्तु वैदिक देवताओं में वह एक साधारण देवता है और उसका यह इन्द्र, वरुण, सवितृ तथा अग्ति से कहीं नीचा है। इस विष्णु रूप सूर्य के लिए वेद कहता है कि यह तीन पद में—अर्थात् उगते हुये शिरो विन्दु पर तथा अस्त होते हुए 'आकाश को पार करता है। इसी को पुराणों ने प्रख्यात वालि इल का रूप दिया है।

'श्रिग्न' सभी प्राचीन जातियों में श्रादरणीय वस्तु थी। श्रिग्न को 'यविष्ठ' श्रर्थात् छोटा देवता कहा गया है। क्योंकि, वह बारम्बार रगड़ कर निकाली जाती थी। इसी लिए उसे 'प्रमन्थ' भी कहा गया है। यह बात श्राश्चर्य की नहीं है कि श्रन्य प्राचीन जातियाँ भी श्रिग्न को प्रतिष्ठा करती थीं। लैटिन में श्रिग्न के देवता को 'इग्निस' ( Ignis ) श्रौर सालवोनियन लोगों में श्रोग्न ( Ogni ) कहते थे। इसी प्रकार 'प्रमन्थ' का नाम 'प्रोमेथिश्रस' 'भरच्यु' का 'फोरोनस' श्रौर 'उल्का' का 'चल् के नस' के रूप में पाते हैं।

परन्तु ऋग्वेद की 'श्रिग्न' पृथ्वी की साधारण श्रिग्न नहीं, यह वह श्रिग्न है जो विजली श्रीर सूर्य में थी, श्रीर उसका निवास श्रष्ट में था। भ्रुगु ने उसे जाना, मातरिश्वन उसे नीचे लाये श्रीर श्रथ्वन तथा श्रीगरा ने उसे पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए स्थापित किया। इन प्रवचनों में श्रिग्न की प्रारम्भिक खोज का महत्व मिलता है।

वेद में वायु ने कम महत्त्व प्राप्त किया है। वायु के सुक्त बहुत थोड़े हैं। सिर्फ श्राँधी के देवता 'मरूस' को बहुधा स्मरण किया गया है। वे भयानक थे; परन्तु उपकारी थे, क्योंकि श्रपनी माता पृथ्नि (बादलों) के रतन से बहुत सी बृष्टि दुह लेते थे।

रह भयानक देवता है श्रीर वह भरूस का पिता है। यास्क श्रीर सायन उसे 'श्रीम्न' का रूप बताते हैं। डा॰ राथ का श्रीभ्राय इससे भयानक गर्जने वाले श्रांधी श्रीर त्रान से है। यह भी देवता विष्णु की तरह वेद में छोटासा ही देवता है। उसके सम्बन्ध में बहुत कम सूक्त हैं। पौराणिक काल में वह बड़ा महान देवता हो गया है। उपिपदों में काली, कराली श्रादि नाम उन भयानक विजलियों के हैं जो रुद्र (त्रान) के साथ गर्जन वर्जन से श्राती हैं। रवेत यजुर्वेद में 'श्रीम्वकां' भी उसमें गिनी गयी हैं; परन्तु पुराणों में ये सब रह की स्त्रियाँ वन गयी है; परन्तु वेद में एक भी किसी देवी का कहीं नाम नहीं श्राया है।

श्रव 'यम' की बात लीजिए। यह भी पुराणों का प्रवल देवता हो गया है। प्रयोग में वह सूर्य का पुत्र कहा गया है-परन्तु ऋग्वेद में यम की कल्पना श्रस्त होते हुए सूर्य से की गयी है। सूर्य उसी तरह श्रस्त होकर लीन हो जाता है जैसे मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। ऋग्वेद के अनुसार विवस्वत अर्थात् आकाश यम का पिता है। सरन्यु अर्थात् प्रभात उसकी माता है और यमी उसकी विहन है।

इस घटना पर ऋग्वेद में एक श्रद्भुत वर्ण न है। यम की यहिन यमी, यम से पित की तरह श्रालिंगन किया चाहती है। परन्तु यम इसे स्वीकार नहीं करता। यम यमी वास्तव में दिन रात हैं। यद्यपि दिन रात सदा एक दूसरे का पीछा किये रहते हैं परन्तु उनका समागम तो कभी हो ही नहीं सकता।

ऋग्वेद में यह देवता मृतकों का राजा है। यहाँ तक तो उसका पौराणिक चित्र मिलता है, परन्तु इसके थागे समानता का लोप हो जाता है। चैदिक यम उस सुखी लोक का परोपकारी देवता है जहाँ पुख्यात्मा मृ यु के वाद रहकर सुख भोगते हैं थ्रीर जिनको पितरों के नाम से सम्मानित किया जाता है; किन्तु पौराणिकों का यम भयानक दण्ड देने वाला, वड़ा निप्दुर, पापियों का कोतवाल है। वेद के सुक्त सुनिए—

१—विवस्वत के पुत्र यम का सम्मान करो, सब लोग उसीके पास जाते हैं। पुरुपवानों को वह सुख के देश में ले जाता है।

२-यम ने हमें प्रथम मार्ग दिखाया, वह कभी नष्ट न होगा, सब प्राणी उसी मार्ग से जावेंगे, जिन से हमारे पितर गये हैं। (१०।१४)

'सोम' एक नशीली वनस्पति है। किन्तु देखते हैं कि उसकी भी देवता की तरह स्तुति की गयी है।

जिन विवस्वत प्रयोत् प्राकाश ग्रौर सरण्यु प्रयोत् प्रभात से यम-यमी दो सन्तान हुए उन्हीं से 'ग्रश्विन' यमज भी हुए। ये ग्रश्विन भी यम-यमी की तरह-प्रभात श्रौर संध्या से उत्पन्न हुए हैं। ये श्रश्विन ऋग्वेद में बढ़े भारी चिकित्सक माने गये हैं। उन की दयापूर्ण चिकित्साश्रों का कई स्कों में वर्णन है। ये दोनों 'अश्वन' अपने तीन पहिये के रथ पर प्रतिदिन पृथ्वी-परिक्रमा करते हैं और दुखियों की चिकित्सा करते हैं।

अब एक सुन्दर अलंकार को देखिए जो ऋग्वेद के सूक्त में है---

- 9—पनिस कहता है—हे सरमा! तू यहाँ क्यों श्रायो है ? यह स्थान बहुत दूर है। पीछे को देखने वाला इस मार्ग से नहीं जा सकता। हमारे पास क्या है ? जिसके लिये तू श्रायो है। तू ने कितनी यात्रा की है। तू ने रसा नदी कैसे पार की ?
- २--- सरमा कहती है मैं इन्द्र की भेजी आयी हूँ। हे पनिस ! तुमने बहुत से पश्च छिपा रखे हैं, मैं उन्हें लूंगी। जल मेरा सहायक है। मैं रसा पार कर आयी हूँ।
- ३--पनिस-वह इन्द्र कैसा है जिसकी भेजी तू दूर से श्राती है। वह किसके समान दोख पड़ता है। (परस्पर) इसे श्राने दो हम इसे प्रेम से ग्रहण करेंगे। इसे पशु दे देंगे।
- ४—मैं किसी को ऐसा नहीं देखती जो इन्द्र को जीत सके; वह सब को जीतने वाला है। बड़ी-बड़ी निदयाँ उसके मार्ग को नहीं रोक सकतीं। हे पनिस! तुम निस्सन्देह इन्द्र से बध किये जास्रोगे।
- १—पितस-हे सुन्दरी! तुम वड़ी दूर से-श्राकाश से-शायी हो, हम विना भगड़ा किये तुम्हें पशु दिये देते हैं। दूसरा कौन इस तरह दे देता ? हमारे पास वड़े तीय हथियार है।
- ६—पनिस-हे सरमा! तुग्हें इन्द्र ने धमकाने को भेजा है। हम तुम्हें श्रपनी बहिन की तरह स्वीकार करते हैं। तुम लौटो मत, हम तुम्हें पशुश्रों में से एक भाग देंगे।
- ७—सरमा-तुम कैसे भाई वन्धु का सम्बन्ध निकालते हो ? इन्द्र श्रीर श्राड्डिरस यह सब बात जानते हैं। जब तक सब पशु न प्राप्त हों मैं उन पर दृष्टि रखती हूँ, तुम दूर भाग जाश्रो। (ऋ० १०, १०००)

इस मनोरंजक कथानक में रात्रि के घन्धकार के वाद पूर्ण प्रकाश के फेलने का रूपक है। प्रकाश की किरणों की उन पशुयों से समानता की गयी है जिनकी खोज इन्द्र कर रहा है। वह सरमा को खोज में भेजता है, यह सरमा 'उपा' है। सरमा उस विलु ध्रयांत् गह्यर को पा लेती है जहाँ ध्रंधकार एकत्र था। पनिस ही ग्रंधकार है। वह उसे ललचाता है; परन्तु सरमा नहीं वहकती। वह इन्द्र के पास लौट धाती है। वह प्रकाश करता है।

मैक्समूलर का श्रनुमान है कि ट्राय का युद्ध इसी वैदिक कथा के श्राधार पर लिखा गया है। यह वह युद्ध है जो प्रतिदिन पूर्व दिगा में सूर्य द्वारा हुश्रा करता है श्रीर जिसका दीप्तिमान धन प्रतिदिन सन्ध्या समय पश्चिम दिशा से छीन लिया जाता है। मैक्समूलर साहव के मत से इिल्झन-ऋग्वेद का विलु है। पेरिस वेद का पनिस है जो कि ललचाता है शौर हेलेना सरमा है, जो वेद में लालच को रोकती है; परन्तु यूनानी पुराण में ललचा जाती है।

श्रव 'श्रादित्य' की बात सुनिए जो श्रदिति का पुत्र है। श्रदिति का प्रथं—श्रमित, श्रपरिमित श्रीर श्रनन्त है श्रीर जर्मन के प्रत्यात ढाक्टर के मत में इस शब्द का श्रथं 'श्रनादि श्रीर श्रनिवार्य' ईश्वरीय प्रकाश है। इस श्रनन्त में वह भाव है जो हृष्य जगत् श्रश्वांत पृथ्वी मेघ श्रीर श्राकाश से भी परे का द्योतक है। श्रग्वेद में श्रादित्यों का स्पष्ट विवरण है। मं० २। सू २७ में वहण-मित्र के सिवाय श्रयंमत, भग, दत्त श्रीर श्रंस का भी उन्ने ख है। मं० ६ सू० ११४ ता० मं० १० सू० २२ में श्रादित्यों की संख्या ७ कही गयी है। इन्द्र श्रदिति का पुत्र है श्रीर सवितृ-सूर्य भी श्रादित्य माना गया है इसी भाँति पृषण श्रीर विष्णु भी जो कि सूर्य के ही नाम हैं, श्रादित्य हैं। श्रागे जलकर जब वर्ष १२ मासों में बाटा गया तब श्रादित्यों की संख्या भी १२ स्थिर

हो गयी। भाष्यकारों ने सिवतृ ऊगते हुये या विना ऊगे सूर्य को कहा है तथा सूर्य प्रकाशित सूर्य को। सूर्य की सुनहरी किरणों की उपमा सुन-हरी हाथों से दी गयी है। पुराणों में तो, सिवतृ का एक हाथ यज्ञ में जज्ञ गया तो वहाँ सोने का लगाया गया, ऐसा वर्णन है; किन्तु यही कथा जर्मन पुराणों में कुछ रूपान्तर से है। वहाँ सूर्य का हाथ 'वाघ खा गया' ऐसा वर्णन है।

इसी 'सवितु' का वह एक मात्र प्रसिद्ध सूक्त है जो उत्तर काल के बाह्य खों का पवित्र गायत्री मन्त्र है—

'तत्सिवतुर्वरेणयम्भगों देवस्य धीमहिधियो योनः प्रचोदयात्।' डा॰ विक्सन ने इसका श्रर्थ किया है—

''हम लोग उस दिव्य सवितृ के मनोहर प्रकाश का ध्यान करते हैं जो हम लोगों को पवित्र कर्मों में प्रवृत्त करता है।

( ३-६२-१० )

वृहस्पति—या ब्रह्मणस्पति ऋग्वेद में साधारण देवता है; परन्तु उपनिपदों में कदाचित वही महान् 'ब्रह्मन्' की उपाधि पाने वाला है। वही बौद्धों के मत में उपकारी ब्रह्मा तथा पौराणिकों का जगत रचियता 'ब्रह्मा' है। ये वैदिक ब्रह्मा, वैदिक विष्णु श्रीर वैदिक रुद्र, पौराणिक ब्रिदेव के रूप में उसी तरह श्रथाह हो गये हैं जैसे गंगोत्तरी की पवित्र सीण धारा वंगाल की खाड़ी के निकट हो गयी है।

भ्राग्वेद में देवियों के स्थान पर यदि कुछ है तो-उपस, श्रीर 'सर-स्वती'। 'सरस्वती' नदी थी जो पीछे वाणी की देवी बनी। उपस या प्रभात का जैसा मधुर श्रीर कवित्व मय वर्ण न वेद में है वैसा श्रीर किसी का नहीं। सुनिए—

२०—हे स्रमर उपा! तू हमारी प्रार्थना की स्रनुरागिनी है, हे तेजस्विनी तृ किस पर दयालु है ?'

२१—हे-नानारंगों की चमकीली उपा ! दूर तक तेरा विस्तार है। तेरा निवास कहाँ है ?

२२—हे श्राकाश की पुत्री! इन भेटों को स्त्रीकार कर श्रीर हमारे सुखों को चिरस्थायी कर। (१—३०)

७—श्राकाश की वह पुत्री जो युवती है, श्वेत वस्त्र धारण किये है श्रोर सारे संसार के धन की स्वामिनी है, वह हमें प्रकाश देती है, हे शुभ्र उपा! हमें यहाँ प्रकाश दे।

□ — जिस मार्ग से बहुत प्रभात बीत गये हैं श्रीर श्रनन्त प्रभात श्राने वाले हैं उसी मार्ग से चलती हुई तेजस्विनी उपा श्रन्थकार को दूर करती है श्रीर जो लोग मृतकों की नाँई नींद में देखबर पड़े हैं उन सब को जीवित करके जगाती है।

१०—कव से उपा का उदय होता है ग्रौर कव तक होता रहेगा। ग्राज का प्रभात उन सबके 'पीछे है जो बीत गये हैं ग्रौर ग्रागामी प्रभात ग्राज के चमकीले उपा का पीछा करेगा।

(२। ११३)

११—अपनी माता के द्वारा सिंगारी हुई दुलहिन की नाई शोभा-यमान होकर तू प्रकट हुई। हे शुभ उपे! इस श्राच्छादित श्रन्धकार को दूर कर। तेरे सिवा श्रीर कोई इसे दूर नहीं कर सकता।

( 9 1 9 7 3 )

यह उपा, प्राचीन-जातियों में भी बहुत प्रसिद्ध है। यूनानी भाषा में 'ऊपस' को ' इश्रोस ( Eos ) श्रौर लैटिन में श्ररोरा ( Aurora ) के नाम से पुकारा गया है। 'श्रर्जुनी' वही है जो यूनानियों के यहाँ श्रिजिनोरिस (Argynoris) है।'श्रसया' यूनानी विसेइस (Briseis) श्रौर 'दहना' यूनानी 'दफने' (Dophne) है। 'सरमा' यूनानी हेलेना ( Helena ) है।

सरस्वती, नदी है। प्राचीन काल में श्रादि श्राये उसी के तट पर चिरकाल तक रहे हैं। स्वाभाविकतया वह देवी, सूक्तों की देवी वन गयी। वही पौराणिक काल में वाणी की देवी वन गयी है। हम श्रागे इस का उन्नों ख करेंगे।

वैदिक देवताओं के उपर्युक्त विवरण से विद्वान पाठक यह समभ सकेंगे कि ज्यों ज्यों आयों ने प्रकृति से आदि काल में परिचय प्राप्त किया त्यों त्यों वे उसके गुण गान एक सचे किव की तरह करने लगे। उपर्युक्त कल्पानाओं से इस में सन्देह नहीं रहता कि वे लोग कैसे सरल और सदाचारी रहते रहे हैं। इन सूक्तों में यह अझुत वात है कि कोई भी ऐसा दुष्ट प्रकृति का देवता नहीं बताया गया है। न कोई नीच या हानि कर बात पायी जाती है। अतः यह बात स्वीकार करने में क्या आपित हो सकती है कि इन सूक्तों से एक विस्तृत नीति की शिक्षा प्रकट हो रही है।

ऋग्वेद में किसी देवता की पूजा, मंदिर या उपासना का जरा भी उद्धे ख नहीं है। उससे यही प्रकट होता है कि गृहपित श्रपने वरों में होमाग्नि प्रगट करता श्रीर धन-धान्य-पिरवार की सुख कामना से इन वेदमन्त्रों द्वारा उन देवताश्रों का यशोगान करता था। वे ऋपि जो ऋग्वेद में हैं पौराणिक पाखण्डी श्रीर बनावटी ऋपि नहीं हैं। वें ऐसे साँसारिक मनुष्य थे जिनके पास पशु के श्रीर श्रव के रूप में बहुत सा धन रहता था। जिन के बड़े बड़े घराने थे, तथा काले श्रसम्यों से श्रायों की रचा के लिए समय-समय पर हलों को एक श्रोर रख भाले श्रीर तलवार तथा धनुषवाण लेकर युद्ध करते थे।

यद्यपि योद्धा-पुरोहित श्रीर कृपक, ये तीनों ही गुण प्रायः प्रत्येक ऋषि में होते थे; परन्तु ऋग्येद के उत्तर काल के सृक्तों में हम ऐसे पुरोहितों को देखते हैं लो श्रन्यत्र भी न्यवसाय की दृष्टि से पौरोहित्य वरके दित्तगा लेने लगे थे। इनका वर्णन हम श्रन्यत्र करेंगे। कुछ घराने सूक्तों के विशेषज्ञ-मन्त्र दृष्टा-की तरह दीख पड़ते हैं।

इन ऋषियों में सर्वश्रेष्ट "विश्वामित्र श्रोर विशिष्ट" हैं। डाक्टर म्योर ने श्रपनी पुस्तक 'संस्कृत टेक्ट्स' के प्रथम भाग में इन ऋषियों की बहुतसी कथाश्रों का संग्रह किया है। इन दोनों ऋषियों में विद्वेष हो गया था। दिद्रप का वास्तविक कारण एक दूसरे के यजमानों की छीना कपटी थी, तथा विश्वामित्र योद्धा ऋषि से पुरोहित ऋषि बन गये थे धौर मृगुश्रों के संबंधी तथा पच्चाले थे। इनने विशिष्ठ के यजमान सुदास के यहाँ विशिष्ठ की गैरहाजिरी में यज्ञ कराया था शौर वहाँ विशिष्ठ पुत्रों ने पहुँच कर विश्वामित्र को खूब श्राड़े हाथों लिया था। इस प्रकार इन दोनों में जासा बैर होगया था। ऋखेद के मंडल ३ सू० ४३ में देखिए विशिष्ठ को कैशी हरी खरी सुनायी गयी हैं।

"नाशकर्ता की शक्ति नहीं देख पड़तो। लोग ऋपियों को इस तरह दुःदुशते हैं जैसे वे पशु हों। बुद्धिमान लोग मूढ़ों की हँसी करने पर उतारू नहीं होते। वे घोड़े के आगे गधे को नहीं चलने देते।" (२३)

"इन भारतों ने (विशिष्टों के साथ) हेल मेल करना नहीं सीखा। हेप बरना सीखा है। वे उनके सन्मुख घोड़े दौड़ाते हैं धनुष से युद्ध करते हैं।" (२४)

विशष्ट ने मं० ७ सू० १०४ में उन कुवाच्यों का जवाब दिया है। "सोम दुष्टों को ग्राम नहीं जो भ्रापनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। वह उन मुठों को नष्ट करे, हम दोनों तो इन्द्र के श्राधीन हैं (१३)

"यदि में यातुधान होऊँ या मैने किसी को दुःख दिया हो तो मैं धर्मी मर नाऊँ या जिसने मुक्ते क्रूंटमृठ यातुधान कहा हो वह श्रपने इन सम्बन्धियों के बीच से उठ जाय। (११)

''यदि में यातुघान नहीं, तो जिसने मुक्ते यह गाली दी उस श्रधम र

पर इन्द्र का वज्र गिरे।" (१६)

इस वैदिक काल के द्वेप भाव को पुराणों ने श्रतिरंजित कर दिया है। पौराणिक गाथाओं में विश्वामित्र को चित्रय से बाग्हण होना बतायागया है। पर ऋग्वेद में न वे बाग्हण हैं न चित्रय। वे प्रथम योदा ऋषि श्रीर फिर पुरोहित ऋषि हैं। विश्वामित्र के बहुत से श्रेष्ट सूक्त ऋग्वेद में हैं श्रीर श्राधुनिक बाग्हणों का वह सावित्री सूक्त को गायत्री कहा जाता है विश्वामित्र का ही है। उनका जन्म चित्रयक्त में मानकर महाभारत, हरिवंश श्रीर विष्णुपुराण में उनके बाग्हण हो जाने की श्रद्धत कथा लिख दी है। इसके शिवा हरिश्चन्द्र की कथा में उन्हें कोधी, कूर, निष्ट्र एवं लोभी ऋषि के तौर पर दिखाया गया है।

तृशंकु राजा सदेह स्वर्ग जाना चाहता था। उसने विशष्ट से कहा। विशिष्ट ने उसके विचार को असम्भव वताया, पर विश्वामित्र ने पूर्ण संभव कहा। विशष्ट ने कुद्ध होकर उसे चाण्डाल कर दिया; पर विश्वामित्र ने उसे यज्ञ कर स्वर्ग भेज दिया। इन्द्र ने उसे स्वर्ग से उकेल दिया; तव विश्वामित्र ने उसे वहीं रोक दिया और एक और ही स्वर्ग की सृष्टि करने लगे। यह पोराणिक गाथा है, इस नमूने की यहुत घड़ली गयी हैं, जिनमें काल-क्रम की परवा भी नहीं की गयी है। पचासों पीढ़ियों तक ये दोनों ऋपि और इनकी संतान लड़ते मगड़ते रहे हैं।

श्रंगिरा ऋषि, जो ऋग्वेद के नवम मंडल के ऋषि हैं, के विषय में विष्णुपुराण (म॰ ४।२।२) में लिखा है कि नभाग के नाभाग उसके श्रम्बरीष, उसके विरूप उससे पृष दृष उससे रथीनर हुए। यह श्रंगिरा कुल है जो चत्रिय हो गया था।

वामदेव और भारद्वाज को मल्स्य पुराण ( घ० १३२ ) में घंगिरा वंश की उस शाला में वताया गया है जो बाम्हण हो गयी थी।

गृत्सिमिद् के विषय में सायण का मत है कि वे प्रथम शंगिरा कुल

के थे, पीछे भृगुवंश के हो गये, परन्तु विष्णु पुराण श्रीर वायु-पुराण ने गृत्समिद को सैनिक का पिता वताया है, जिसने वर्णों का निर्माण किया। (विष् ४-म)

कराव को विष्णुपुराण (४-१६) में श्रीर भागवत (४-२०) में एक की सन्तान लिखा है; जो चित्रय थे, पर वे ब्राग्हण माने जाते थे। श्रजमीध से कराव श्रीर उससे मेधातिथि उत्पन्न हुए जिनसे करावनय (कान्यक्रब्ज?) ब्राग्हण उत्पन्न हुए। (वि॰ पु॰ ४-१६)

श्रित्र को विष्णुपुराण में पुरुरवा का दादा कहा गया है (वि० ४-६) मत्त्यपुराण (श्र० १३२) में ६१ वैदिक सूक्तकारों का वर्णन दिया गया है। परन्तु वास्तव में श्राधुनिक पुराणों का वर्णन इन श्रति प्राचीन ऋषियों के सम्बन्ध में उत्तना प्रामाणिक नहीं हो सकता कि जिस पर विरुक्त निर्भर रहा जाय। पुराणों ने ऋषियों के तीन भेद किये हैं— देविं — जैसे नारद, व्रम्हर्षि - जैसे विश्वष्ठ, राजर्षि - जैसे नारद, व्रम्हर्षि - जैसे विश्वष्ठ । तव ये श्रेणियाँ वनी ही न थीं। इन तमाम वर्णनों से हम ऋग्वेद में इन वस्तुश्रों को प्राप्त करते हैं—

१ निदयाँ—जो लगमग २४ हैं। जिनमें तीन को छोड़ शेप सब सिन्धु नद की शाखाएँ हैं। १ वितस्ता, २ श्रसिकि (चन्द्रभागा) उपरस्त्यी (रावी), ४ विपाट, ४ श्रुतद्री (सतलज), ६ कुमा, ७ सुवास्तु म क्रमु, ६ गोमती, १० गंगा, ११ जमुना, १२ सरस्वती, १३ सिन्धु, १३ द्यद्वती, १४ रसा, १४ सरयू, १६ श्रुञ्ज्यि, १७ फुलिशी, १म वीर पत्नी, १६ सुशोमा, २० मरुद् घृघा, २१ श्राजीकीया (विपाशा), २२ तृष्टामा, २३ सुसर्तु, २४ श्वेती, २४ मेहन्तु।

२-पर्वत १-हिमवन्त (हिमालय) २-मूलवत् (जहां सोम उसन्न होता है, श्रीर जो कावुल के पास काश्मीर से दिन्ण परिचम में हैं) २-नित्रक कुत ४-नावापश्चंशन ₹---

४ पशु—सिंह, गन, वृक (भेडिया), बराह, महिप, ऋत्त, वानर, मेप (मेडा), अना (बकरा), गर्दभः, श्वा (कृता), गौः, अष्ट्र,।

४ परी-हंस, कौञ्ज, चकवाक, मयूरी, प्रतुद्,

६ खनिज—स्वर्णं, श्रयः ( लोहा ), रजत ( चाँदी ),

मनु जाति वर्ग—गान्धार, मूजवत, पञ्चवर्ग, पञ्चजन, पुरवं, तुर्वशाः, यदवः, ध्रनवः, दुद्यवः, मस्याः, स्रजय, उशीनराः, चेदयः किवयः, भरता, कीवयः

म गहने-कटक, कुएडल, ग्नैवेय, नृपुर, श्रादि।

श्रव केवल एक बात श्रीर कहकर हम इस पूज्य श्रन्थ की चच समाप्त करते हैं—वह बात है ऋषि द्यानन्द श्रीर वेद के सम्बन्ध में। सायण के बाद ऋग्वेद पर ऋषि द्यानन्द ही का श्रार्यभाष्य महत्व पूर्ण है। इस प्रवल महापुरुष में विशेषता यह है कि विशुद्ध संस्कृत का विद्रान होते हुए भी श्रत्यन्त स्वच्छन्द बुद्धि श्रीर नवीन विवेक से इसने वेदों को देखा, समका श्रीर समकाया है। ऋषि द्यानन्द ब्रह्मवादी मत के हैं श्रीर उन्होंने वेदों के वैद्यानिक श्रर्थ किये हैं। स्वामी द्यानन्द वेदों का काल १ श्ररव ६६ करोड़ = लाख ४२ हजार ६ सौ =४ मानते हैं। जो कि वास्तव में उनके मत से सृष्ट्युत्पत्ति का काल है।

श्रव उनके मतानुसार ऋग्वेद के विषय-स्थलों का हम संकेत मात्र यहाँ देना उचित समभते हैं---

ब्रह्म विद्या श्रीर धर्म श्रादि—१ । ६। ११। १, १। २। ७। १, म। म। ४६। २-३-४.।

सृष्टि विद्या—=।७।१५,८।७।३, पृथ्वी स्नादि का अमण्—=१२'।१०।१,६।४।१३।३, गणित--८।७।१८।३,

ईश्वर स्तुति-१।३।१८।२,

उपासना-४।४।२४।१,१।१।११।१

मुक्ति--- दाशाश,

नौ विमान व्यादि विज्ञान—१। द। द। २,४,१। द। द।१, १। द। १।१,१।२।४।१,१।३।१।७,१।२।३४।८, १।६।१।४,१।३।३४।७,२।३।२३।४७,२।३। २४।४८,

तार विद्या-१। ८। २१। १०,

पुनर्जन्म--- = । १ । २३ । ६-७,

नियोग--७। २। १८। २, १०। १८, ८। ८। १। २०। २०, राजधर्म---३। २। २४। ६, १।३। १८। २,

प्रायः सभी धर्वाचीन प्राचीन भाष्यकारों का ऋषि द्यानन्द ने खराइन किया है, खास कर सायण और महीधर का; परन्तु आश्चर्य है कि शतपथ श्रादि ब्राह्मणों के विषय में उनने विलक्कल मौन साधन किया है।



## तीसरा अध्याय

## यजुः, साम और अथर्वण

यजुवेंद्र को सायण श्रीर महीधर ने पूर्ण यज्ञ-परक स्वीकार किया
है। ऋग्वेद में हमें यज्ञकर्ताश्रों के भिन्न-भिन्न नाम नहाँ तहाँ मिलते हैं,
जो यज्ञ में भिन्न-भिन्न कार्य किया करते थे। श्रध्वर्यु को यज्ञ में भूमि
नापनी, यज्ञकुर हिर्माण करना श्रीर जकड़ी-पानी की व्यवस्था करनी
पड़ती थी। गायन का कार्य उद्गाता करता था। इन लोगों को ऋग्वेद
में 'यजुप्, श्रीर 'सामन्' के नाम से पुकारा गया है। श्रवश्य ही ऋग्वेद
के ये सूक्त जिनमें इन बातों का उल्लेख है उत्तर कालीन हैं श्रीर उस
सभ्यता से बहुत पीछे की सभ्यता का उल्लेख करते हैं जो उन सूक्तों से प्रति
ध्वानित होती है जिसमें इन्द्र,मित्र, वहण श्रीर उपादेवी का वर्णन है।

कृष्ण यजुवेद, तित्तिरि के नाम से तैत्तिरीय संहिता कहाता है। इस वेद की धात्रेय प्रांत की ध्रनुक्रमणी में यह लिखा है कि यह वेद वैशम्पायन से याक, को प्राप्त हुधा फिर यास्क से तित्तिरि को, तित्तिर से उख को धौर उख से धात्रेय को। हम तो इस परम्परा-वर्णन का यह ध्रमिप्राय निकालते हैं कि ध्रव जो हमें यजुवेद की प्रति प्राप्त है वह ध्रादि प्रति नहीं।

शुक्त यजुर्वेद याज्ञवल्क्य वाजसनेय के नाम से वाजसनेयी संहिता कहाता है। याज्ञवल्कय विदेह के राजा जनक की सभा के प्रसिद्ध पुरो-हित थे श्रीर उस नाम के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि उक्त पुरोहित ने इस नई शाखा को प्रकाशित किया।

इन दोनों यजुर्वे दों की प्रतियों में श्रन्तर यह है कि कृष्ण यजुर्वे द में तो यज्ञ सम्बन्धी मन्त्रों के साथ ही साथ उनकी व्याख्याएँ भी दे दी हैं। साथ ही उनके थागे यज्ञ सम्यन्धी थावरयक वर्ण न भी हैं; परंतु दूसरी संहिता में थर्थात् शुक्त यज्ञवें द में केवल मनत्र ही दिये गये हैं थ्रोर उनकी व्याख्या तथा यज्ञ वर्ण न श्रतिविस्तार से श्रलग एक ब्राह्मण में दिया गया है। इसी ब्राह्मण का नाम शतपथ है। इससे यह वातस्पष्ट होती है कि इस यज्ञ प्रेमी पुरोहित ने यजुरेंद्र की पुरानी परिपाटी में एक संशोधन किया, कुछ परिवर्तन भी किया थ्रोर उसकी पद्धति तथा शिष्य परम्परा ही पृथक् चल गयी तथा उसका एक नवीन सम्प्रदाय वन गया।

युक्त यजुर्वेद में ४० श्रध्याय हैं श्रीर कृष्ण यजुर्वेद १८ ही श्रध्याय का है। शतपथ बाह्यण में उन १८ श्रध्यायों के मन्त्र पूरे नी खरडों में सम्पूर्ण किये गये हैं श्रीर यथा क्रम उनपर टिप्पणी दी गयी है। इस लिए इसमें संदेह नहीं कि ये १८ हों श्रध्याय प्राचीन कृष्ण यजुर्वेद के उद्धरण है श्रीर संभवतः इन्हीं का संकलन या संस्कार याज्ञ- वक्त्य ने नये रूप में किया शेप ७ श्रध्याय प्रायः याज्ञवक्त्य के पीछे तक भी संकलित होते रहे प्रतीत होते हैं श्रीर श्रन्त के १४ श्रध्याय जो फुटकर (परिशिष्ट वा खिल) कहे जाते हैं प्रत्यक्त ही उत्तर कालीन है।

यजुर्घेद की १०१ शालाएँ हैं। ये शालाएँ शैली भेद, अध्यापन भेद और देश भेद के कारण हो गयी हैं। इन शालाओं में बहुतसी लुस भी हो चुकी है। गुरु से पढ़कर जिस शिष्यने अपने देश में जाकर जिस ढंग से अपने ध्यों को पढ़ाया और उसमें कुछ न कुछ भेद पढ़ गया, तो वह शाला उसी अध्यापक के नाम से प्रसिद्ध हो गयी। कुछ शालाओं में परस्पर इतना भेद है कि यजुर्वेंद के दो नाम ही पड़ गये हैं, जैसा कि उपर कहा गया है, स्वेत ( शुक्त ) यजुर्वेंद की वाजसनेयी संहिता बहुत प्रसिद्ध है। वाजसनेय अपि ने भिन्न-भिन्न देश के १० शिष्यों को यजुर्वेंद पढ़ाया था। उन १० हों के नाम से १० शालाएँ हो गयीं।शाला-भाष्यकारों ने

इनका श्रवलम्ब लिया है। इनको मूल यजुर्वेद को शुद्ध स्वरूप माना गया है। इसी शाखा का ब्राह्मण भी उपलब्ध होता है।

पडशीतिः शाखा यजुर्वेदस्य-चरणव्यूह ?

सामवेद के सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण वात का पता नहीं लगता। कुछ ऋचाओं को छोड़ कर प्रायः उसकी सभी ऋचाएँ ऋग्वेद में भी पायी जाती हैं। यह बहुत कुछ सम्भव है कि शेप ऋचाएँ भी ऋग्वेद की हों, श्रीर श्रव उन्हें भृत गये हों, श्रन्ततः यह तो कहा ही जा सकता है कि सामवेद, ऋग्वेद से गायन कार्य के लिये स्वर ताल वद्ध करके संबह किया गया है। इसके सिवा हमें और कोई कारण प्रतीत नहीं होता। इस वेद के कुछ मन्त्र यजुवेंद तथा श्रथवंवेद में भी देखने को मिलते हैं।

श्चर्यवंदि का उल्लेख हमें विलक्कत श्राधुनिक काल में मिलता है।
मनुस्मृति तथा श्रन्य स्मृतियां भी प्रायः तीन वेदों का ही उल्लेख करतीं
हैं। कौपीतिक ६।१०। ऐतरेय ब्राम्हण १।३२, शतपथ ब्राम्हण
१९।१।६,१४।६।१०।६ छान्दोग्य उपनिपद् ४।१७,। ऐतरेय श्चारण्यक ३।२।३, वृहदारण्यक १।१, में तीनोवेदों का नाम
उल्लेख करके इस अन्थ की श्चर्थाङ्गिर नामक इतिहास में गिनती की है।
इस अन्थ को वेद माने जाने का उल्लेख श्चर्यवंदेद ही के ब्राम्हण शौर
उपनिपदों में मिलता है। हम उपर्यु क प्रमाणों के श्चाधार पर कह
सकते हैं कि मसीह से लगभग १४०० वर्ष पूर्व यह अन्थ श्चर्याङ्गर
इतिहास के तौर पर प्रकट हो रहा था। शौर कभी-कभी इसे श्चर्यवृद् वेद कहकर स्वीकार करने को पेश किया जाता था परन्तु ईस्वी शताब्दि
के पीछे तक भी वह वेद नहीं हो पाया था। गोपथ ब्राम्हण तो चोंथे
वेद की श्वावस्यकता को तर्क द्वारा सिद्ध करने की चेप्टा करता है। वह
कहता है गाड़ी के चार पहिये होते हैं, पशु भी विना चार टाँगों के नहीं
चल सकता, इसलिये यञ्च भी विना चार वेदों के नहीं हो सकते। इससे तो यह स्पष्ट है कि गोपथ के समय तक भी श्रथवंदेद नहीं स्वीकार किया गया था। एक स्थान पर वह स्पष्ट कहता है कि श्रथवं कैसे वेद यन गया।

श्रथर्व श्रीर श्रंगिरा का वर्णन श्रीर नाम पुराणों में हमें दीख पड़ता है। यह सम्भव है इन्हीं दो विद्वानों ने इस इन्य का संकलन किया हो। इस बेद में २० कायड हैं, जिनमें लगभग ६ हजार ऋचाएँ हैं। इसका छठा भाग गद्य में श्रीर शेप का ६ श्रंश ऋग्वेद के प्रायः दसवें मयडल के स्कों से मिलता है। उन्नीसवाँ कायड एक प्रकार से पहिले १००० कायड का परिशिष्ट है श्रीर वीसवें कायड में ऋग्वेद के उद्धरण हैं।

यह अन्य चाहे जितना छाधुनिक हो, पर इसमें हम एक प्रवल वैक्रानिक बाद को देखते हैं। अनेक रोगों के वर्ण न श्रीर उनको नष्ट करने वाली अनेक औषध के गुण, नाम, रूप, रेखा, कीटाणु शास्त्र के गहन विषय जो यूरोप को अब अतीत हुए हैं, तथा दीर्घांष्ठ होने, धन प्राप्त करने और नीरोग रहने की बहुत सी महत्व पृर्ण वातें दूसमें पायी जाती हैं।



## चौथा-अध्याय

## वेदों के महत्वपूर्ण वर्णन

श्वातो छ्वास-विज्ञान—श्वास श्रीर उच्छ्वास ये दो वायु हैं। भीतर जानेवाला श्वास है वह बल देता है श्रीर जो वाहर श्रानेवाला उच्छ्वास है वह दोपों को दूर करता है। इस प्रकार दोप दूर करने श्रीर वल बढ़ाने के कारण प्राणी जीवित रहते हैं।

भर् १० । १३७ । २

शुद्ध वायु—शुद्ध वायु रोग दूर करने वाला श्रौपध है। वही हृद्द श्रौर मन को शान्ति देनेवाला है। श्रानन्द प्रसन्नता उसी से प्राप्त होती है। दोर्घायु भी उसी से प्राप्त होती है। ऋ० १०। १८। १

दीर्घायु रहस्य—हे प्राण नीति! घी पीकर, प्रकाश में रह कर श्रीर सूर्य के दर्शन कर के हम तेरी रहा करें। हमारे मन दीर्घ जीवन के लिये दृह हों श्रूट १०। १६। १

दुध पीना—गाय का ताजा द्ध उत्तम है। जो पकाने पर पक्ष होता है। जो नवीन होता है वही पदार्थ श्रव्हा होता है। दोपहर के भोजन के साथ दही खाना श्रीर उत्तम पुरुपार्थ करना चाहिए।

ऋ० १०। १७८। २

दान—जो दुर्वल, रोगी भिखारी को श्रन्न देता है वही सचा भोजन करता है। उसके पास योग्य समय पर दान के लिए श्रन्न की कमी नहीं रहती शौर विपत्ति से उसकी रचा होती है।

भर० १० । ११७ । ३

तीन गुण-मित्रता, न्याय शौर वीरता ये तीन गुण मनुष्य में होने चाहिए।' ऋ०१०।१=१।९ द्रिता का नाश करो—हे धन हीन विरुप, कुरुप श्रीर सदा रोने वाली द्रिता ! निर्जन पर्वत पर लाश्री । नहीं तो वज्र के समान हट श्रन्त:-करण वाले मनुष्य के पराक्रम से हम तेरा नाश कर होंगे ।

TEO 90 1944 19

कारीगर द्रिद्रता का नाश करता है—को कारीगर है वह द्रिद्रता रूपी समुद्र को सरलता से पार करता है। इसलिए कारीगर वनो।

१०। २११। ३

लोहे का कारचार—जब लोहे के कारखाना विशेष पुरुषार्थ के साध-खोले कार्वेगे तब ऐश्वर्थ का शत्रु दारिद्ध पानी के बुल-बुलों की तरह स्वयं ही नष्ट हो जायगा।

ऋ० १० । १४४ । ४

जुत्रा खेळने का परिणाम—यह मेरी स्त्री मुक्ते कण नहीं देती थी, न कभी कोघ करती थी तथा अपने परिजनों के साथ मुक्ते प्रेम करने वाली थी, जुए के कारण मुक्ते वह भी गंवानी पड़ी।

ऋ० १०। ३४। २

जिसके ज्ञान श्रीर धन का नाश जुन्ना करता है उसकी स्त्री का दूसरे ही उपभोग करते हैं। माता-पिता श्रीर भाई उसके विपय में कहते हैं कि हम इसको नहीं जानते इसे वांधकर ले जाश्री।

अहर १०१ रहा ४

ये जुए के पासे नीच होने पर भी ऊँचे हैं। इनके हाथ न होने पर भी हाथ वालों को हराते हैं। चौथी पर फेके हुए ये पासे जलते हुए धंगारे हैं, जो स्वयं शीतल होने परभी इदय को जलाते हैं। जब जुआरी दूसरों की युवती पिनयों को, महेल अटारियों को और ऐधर्य को 'देखता है, तब उसे बड़ा सेन्तोप होता है। जो जुआरी आतः काल सब्जे घोड़ों की जोड़ी पर सवार था वही पापी अग्नि तापकर रात काटता है।

ऋ० १० विश्व विश्व

पुरुषार्थं कर्म—इस लोक में कर्न करते हुए सौ वर्ष जीवे। यही तेरे लिए एक मार्ग है। कर्तव्य पर डंटे रहने से मनुष्य दीप में लिस नहीं होता।

<sup>ॅ</sup>ंच०४०।२

र्दृश्वर को प्रतिमा नहीं है — जिसका महान नाम प्रसिद्ध है उसकी कोई प्रतिमा नहीं है य० ३२।३।

ं उससे प्रथम कुछ न था। उसने सिव भुवनों की बनाया। वह प्रजापति, प्रजा के संग रहने वाला, और सोलह कला युक्त तीनों तेलों को धारण करता है।

३२ देवता — जिसके श्रंगों में २२ देव सेवा करते हैं उसे केवल वृद्ध ज्ञानी ही जान सकता है। अस्ति श्रंग १० १० १० १२७

राष्ट्र में वर्णों की उन्नान—हे बाह्यण, हमारे राज्य में शह्यण, ज्ञान युक्त श्रीर चन्निय शूर हों। दुधार गाएँ वैल व चपल घोड़े श्रीर विद्वान् खियाँ हों; यज्ञ कर्का का पुत्र शूर विजयी श्रीर सभा में चमकने वाला हो, योग्य समय पर मेह वरसे। वनस्पतियाँ फलों से भरपूर हों। या २२ २२ । २२

कान छेदनां — लोहे की सुई से जैसे श्ररिवनी कुमारों ने रोनों कानों को छेदा थां, जो कि वहु अजा सुचक थां, वैसा ही तुम भी वेधन करो।

वाणिज्य—हे देवो ! मूलधन से घन की इच्छा करने वाला में जिस घन से ज्योपार चलाता हूँ, वह मेरा घन बहुत होवे, कमनहो। श्रु० ३ । १४

विस घन से मैं व्यापार करता हूँ उसके द्वारा उससे श्रिधिक की मैं कामना करता हूँ। श्रुथ ३ । १४

कवृतर से द्त का काम—इशारे से उड़ाया हुशा कवृतर वड़े मार्ग से यहाँ थाया है। हम उसका सत्कार करें श्रीर उसे लौटाने की तैयारी करें। श्र0 १० १९ १९ १९

दूध घी-गौथों का दूध मैं काइता हूँ। घी से वल वहाने वाले रसको संचित करता हूँ। दूध घी से हमारे बीर तृप्त हों, इतनी गायें हमारे पास रहें। श्र० २।२६।४

गृहस्थ-हमारे घर में दूघ, घी, घान्य, पत्नी, बीर-पुरुप, श्रीर रस हैं। श्र० २।१६।४

ऋण निन्दा-इस लोक श्रीर परलोक में कहीं हम ऋणी न हों। श्रव ६।११५।३

नौकावर्णन-उत्तम रहा के साधनों से युक्त, विस्तृत, न दूटी हुई, सुख देनेवाली, श्रखण्डित, उत्तमता से चलती हुई, दिन्य, सुन्दर बिल्लियों वाली, न चू ने वाली नाव पर हम चढ़ें।

ষ্ঠ০ । ६ (७) ३

हमारे घरों में कभी न गलती करनेवाला कवृत्तर मंगल मूर्ति होकर रहे श्रीर समाचार ज़े जाने का काम करे।

ऋ० १०। १६५। २

उत्तम विचार के साथ कवृतर को भेजिए और असजता के साथ श्रावश्यक सन्देशा भेजिए। यह कवृतर लौटकर इमारे सन्देहों को दूर करेगा। श्रावश्यक संयम-धाचार्य श्रीर राष्ट्रपति को संयम श्रीर ब्रह्मचर्य से रहना शोभा देता है। जो संयमी राजा होता है, वही इन्द्र कहाता है। श्रश् १९। ५। ६७

राजा ब्रह्मचर्य के ही तेज से राष्ट्र की रजा करता है श्रीर श्राचार्य इह्मचर्य ही के वज्र पर विद्यार्थियों को ब्रह्मचारी वना सकता है। श्र० १९ । १ (७)

ब्रह्म्चर्य से श्रीर तप से देवताश्रों ने मृत्यु को जीता। श्र० ११। १। (७)

विवाह—हे तपोनिष्ट ब्रह्मचारी ! तुम सुन्दर को मैंने मन से वर लीया। ऋ०१०।१८३।१

हे वधू ! तू अपने सुन्दर शरीर का ऋतुकालीन संयोग चाह ! में तुभे मन से चाहता हूँ, सुभ से विवाह करके सन्तान उत्पन्न कर । ऋ० १० । १८३ । २०

विवाह की कामनावाली कितनी ही लियाँ पुरुष की मीठी-मीठी वालों में बहक कर उनके प्रधीन हो जाती हैं परन्तु कुलवती (भट्टा) स्त्री सभा के बीच में ही पति को जुनती हैं।

ऋ० १०। २१। १२

विन दुही गाय की तरह श्रविवाहिता युवितयाँ जो कुमारावस्था त्याग चुकी है या नवीन ज्ञान से पूर्ण होकर गर्भ धारण करती है। भट० ३। १५। १६

औपधि—जो श्रोपधियाँ देवों से तीन युग प्रथम उत्पन्न होगई थी उनकी एक सौ सात जातियाँ हैं। ऋ० १०१९॥२

शौपिधयाँ सोमराज से कहती हैं कि सच्चा वैय जिस रोगी के लिये हमारी योजना करता है उस रोगी को रोग से हम मुक्त कर देती हैं। ऋ० १०१६॥२२

ग्रातिथि सन्कार — जो श्रतिथि से प्यम स्ताता है वह वर का सुख, पूर्णता, रस, पराह म, बृध्दि, प्रजा, पशु, कीर्ति, श्री, ज्ञान को स्नाता है। श्री १००० । १ । ३

श्रतिथि के शाने पर स्वयं खड़ा होनाय श्रीर कहे कि हे तती! श्राप कहाँ से प्रशारे हैं ? यह जल है श्राप तस हूजिये, जो वस्तु चाहिए वह जीजिए, श्रापकी जो इस्टा होगी वही की नायगी।

छा० १५ । ११ । १-२।

गृह ट्यवरथा—यहाँ भी पक्ता घर वनाता हूँ। यह घर सुरितत रहें। इसमें हम सब घर के शर, निरोगी पुरुष रहेंगे।

क्षरं है। १२।

इसी घर में गाय, घोडों का भी प्रवन्ध होगा। यह घर भी, दूघ अन्न और शोभा से पूर्व रहेगा।

छा० ३ । ५२

इस घर में बहुत घृत होगा। घान के कोठे होंगे। इस घर में बढ़ दें श्रीर बच्चे केलेगें श्रीर शाम को कृदती गायें श्रावेंगी।

छा० ३ । १२ ।

बीर पुरुष — श्री मजुष्यों के हितेशी ! तेरी बाहुओं में कल्याणकारी धन है। छाती पर तेज का भूषण है। कन्धों पर भाजा और शखों में तेंज धार है। पत्ती के पंजों के समान तेरे वाणों की शोभा है। श्र ० १ । ११६ । १०

वे वायु के समान विलए, युगल भाई के समान एक सी वहीं वाले सुन्दर, भरे और लाल रंग के घोडों पर बैठने वाले, निष्पाप शक्तिवान, स्वदेशीवस्त्र पहिने मरने के लिए तैयार वीर हैं, इस लिए वे आकाश के समान विशाल हैं।

: 犯の そしそりしと

धनुर्युद्ध-गोह के चमड़े का दस्ताना सर्प की तरह मेरे हाथ से लिपट कर धनुप की डोरो की चोट से मेरे हाथ की रहा करता है।

हमारे रथ के पहिये, धुरे, घोड़े श्रीर लगाम सब मजबूत हैं।

वैद्य-—जो सब श्रीपध को सभा में एकत्रित रानाश्रों की तरह सजा कर रनले-वही वैद्य है।

ऋ० १०। ६७।६

रक्षा के उपाय—हे ज्ञानियों ! उत्तम, भाषण की जिये ज्ञान छौर पुरुषार्थ फैलाइये । शत्रु से बचा कर पार लेजाने वाली नावें बनाइये छन्न तैयार की जिये । सब शस्त्रास्त्र तैयार रिलये । ध्रम भाग में बढ़ाने का सरकार, संगति—दान रूप सरकर्म बढ़ाइये ।

斑0 90 1.909 1 3

खेती—हल चलाइये! जोडियों को जोतिये। जमीन तैयार करने पर उसमें बीज बोइये। श्रीर धान्य काटने के हसिये निरचय पके हुये धान्यों में ज्यवहार कीजिये, इससे भरण पोपण होगा।

ऋ०१०।१०१।३

कुत्रा—संव डोल, बालिटयों को ठीक रवलो, रस्सी को मजबृत बनाओं। फिर श्रद्ध श्रीर मीठें जल के कुए से पानी सींचो। श्र-१०। १०१। ५

गोशाला—गाय स्वन्छ वायु में घूमे और स्वन्छ जल पीर्वे तथा पुष्टि कर धेपौधियाँ खाकर पुष्ट होवें और हमें धमृत समान हुध दें। वीर का लक्षण—उत्तम वीर वह है जो शटुश्रों को दूर भगा-ता है श्रीर सब की प्रशंसा श्रपनी श्रीर खींचता है। सब को उचित है कि वे उत्तम वीरों की ही प्रशंसा करें

ऋ० ६।४४।६

स्त कातना—सृत कात कर, उसे रंगकर, उसकी गाँठों को दूर करके, उसका कपड़ा बुनो यह तेजित्वियों का मार्ग है।

ऋ० १०१२।६

एक मनुष्य ताना फैलावे दूसरा वाना खोले। इस तरह हम इस छान्छे मैदान में बुनाई करें। ये ख्टियाँ हैं। जो बुनने के स्थान में लगाई हैं ये सुन्दर नाले श्रीर घड़ियाँ हैं जो वाने के मतलब की हैं। ऋ० १०।१३०।२

राजां—राजा गमन शील राष्ट्रों का स्वामी है इसलिये इसके पास सब प्रकार का चात्र तेज रहे।

राज-मिति—हे राजन्! तु इड़ता पूर्वक शत्रुघों को नाश कर। राज्य भर के श्रेष्ट जन मिलकर तेरी स्थिरता के लिये समिति बनावें।

शरीर दाह—हे जीव ! तेरे प्राण विहीन मृत देह की सदृति करने के लिये इस गार्हपत्य श्रीर श्राहवनीय श्राग को तेरे देह में जगाता हूँ। इन दोनों श्रियों द्वारा तुपरलोक की श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो।

मा १ मारा४६

राज्याभिषेक के समय उपदेश—हेराजा! तेरा श्रावाहन है। तू श्रा, स्थिर रहः चचल न हो सब प्रजा तुक्ते चाहे। श्रीर तुक्त से राष्ट्र की हानि न हो। ऋ॰ १०। १७२। १ राजा के योग्य गुण-श्रती, सत्यधारी, तेजस्वी, श्रौर सुकर्मा ही राजा होना चाहिए।

斑ってしてそして

मूर्च — कोई कोई पुरुष सभाश्रों में श्रय भाग श्रीर सब कामों में प्रतिष्ठा पाते हैं; परन्तु वे दुग्ध रहित गायके समान केवल छल कपट शुक्त होते हैं श्रीर श्रपनी मिश्र्या विद्वत्ता दिखाकर मूढ़ प्रजा को ठगते हैं।

पुरुष से स्त्री श्लेष्ठ—यह प्रसिद्ध है कि बहुत सी पितनता स्त्रियाँ पुरुष से बधिक धर्म में दृढ़ श्लोर प्रसंसनीय होती हैं।

RE0 9 1 6 9 1 5

स्त्री को गन्न का ग्रिधिकार—हे विद्वान स्त्री पुरुपों! जो स्त्री पुरुप एक मन होकर यज्ञ करते हैं। वे ईश्वर के निकट पहुँचते हैं। श्रीर ईश्वर के श्राश्रम में रहते वे सुखी होते हैं।

ऋ०८।३१।५

माँ ताहारी को दण्ड--जो दुष्ट मनुष्य या घोड़े या श्रन्य पशु के माँस को खाकर श्रपना पोपण करता है जो श्रहिंसनीय गाय के दूध को हरता हैं-उसका सिर काट लिया जाय।

ऋ० १० । १७ । १६

जीवात्मा-परमात्मा—श्रभिन्न, भिन्न की तरह या दो पित्यों की तरह जो एक ही वृत्त पर साथ साथ रहते हैं उनमें एक फल खाता है। दूसरा नहीं खाता। श्र.०१।१६४।२०

सृष्टि (चना — उस समय यह स्थूल नगत् न था। न तन्मात्रा तक ही थी। न परमाणु युक्त भाकाश था। उस समय कहाँ, क्या, किस से ढका हुआ था श्रीर किसके आश्रय में था। 1: : :

न मृत्यु थी, न श्रमस्य था न रात दिनाथे । तय वही एक अपनी शक्ति से प्राग रूप था। उसके भिन्न कोई न था।

ऋ० १०। १८१। २

🦿 तव श्रन्धकार युक्त मूल प्रकृति थी और यह सब जगत श्रज्ञेय श्रवस्था में गतिमय प्रवाह स्वरूप था। तव श्रून्यता से व्यापक प्रकृति ढकी हुई थी। तय उप्णता से एक पदार्थ बना। अवस्ता करा है

90199813

् तव मन की एक शक्ति थी-उसःपर संकल्प हुन्ना उससे जगत वना, सत् श्रसत चेतन श्रीर जड़ श्रात्मा श्रीर श्रनात्मा इन में परस्पर सम्बन्ध है। यह ज्ञानियों ने जाना।

ાં ધ્યુગા ૧૨૬ના છે.

सीनों (जीव, महा, थ्रीर प्राकृति) के मिलन से एक प्रकाश वना ।

१०। १८६। १ यह घर इंडजत बढ़ाने वाला, प्रजीके रहने योग्य, सुखदायक, हवा श्रीर प्रकाश से युक्त होगा।

मातृ भूमि-सत्य, वृध्द, न्याय, शक्ति, दत्तता, तप ज्ञान, श्रौर यज्ञ में श्राठ गुण हमारी उस मातृ मूमि की धारण की रज्ञा करें जो हमें त्रिकाल में पालन करने वाली हैं।

् जिस में नदी, जलाशय शादि बहुत हैं, खूक खेती होती है, जो जीवित मनुष्यों को चहल पहल से भरी हुई है वह मातृ भूमि हमारी रचा करे

विधवा का पुनर्विवाह—हे पुरुष ! यह वैवाहिक अवस्था को स्वीकार करनेकी इन्छा रखनेवाली खी सनातन धर्म का पालन करती हुई तेरे पास आती है। इसे सन्तान और धन दे।

ञ्च० १८।३।१

हे स्त्री ! तू इस मृतःश्राय पति के पास पड़ी है, यहाँ से उठकर जीवित मनुत्यों के पास श्रा । तेरे पाणिप्रहण करनेवाले पति के साथ इतना ही पत्रीत्व संवंध था ।

ञ्च० १८। ३। २

मृत पित से सम्यन्ध झुड़ा कर जीवित तरुणी स्त्री का विवाह किया गया है, ऐसा देखा है। जो गाढ़ अन्धेरे शोक से आच्छादित थी उस अलग पढ़ी स्त्री को मैंने प्रहण किया है।

घ० १८।३।४

पत्नी कर्म—ये तमाम सुशोभित खियाँ घा गई है, हे खी तु उठ कर खड़ी हो, बल प्राप्त कर, उत्तम पत्नी वन कर रह। उत्तम सन्तानवाली होकर रह। यह गृह यज्ञ तेरे पास घागया है। इसिलए घड़ा ले घीर घर का काम कर। घ० १९।१। ५

ं शुद्ध, गौर वर्ण, पवित्र, निर्मत धौर प्र्य वन कर भ्रपने गृह कृत्य में दत्तचित्त हो।

गोली मारना—सीसे के लिये वरुण का आदेश है। श्रनि भी उसमें है। इन्द्र ने वह सीसा मुक्ते दिया है। वह डाइश्वों का नाश करने वाला है।

भाग १। १६। २

यह सीला डाइकों की हटाता है और शत्रुकों को हटाता है। पिशाचादिकूर नातियों को मैं इली से नीतता हूँ।

**स**० १ । १६ । ३

यदि हमारे गी या घोड़े की हिंसा करेगा तो तुम को सीसे की गोलियों से हम वेध डालेंगे श्रव हमारे वीरों का कोई नाश न कर सकेगा।

छा०।१।१६।४

युद्ध—हे शूर ! वाण तुम्हारे वाहु श्रोर धनुप तुम्हारे पराकम हैं। तलवार श्रोर परश्च श्रादि शस्त्र सब शत्रुश्नों पर प्रगट कर दो। श्र० ११। ६ (११)। १

हे मित्रो ! इहा श्रीर योग्य रीति से तैयार हो जाशो श्रीर श्रपने मित्र पत्त के मनुष्यों को सुरक्तित करो ।

প্তত গুণ । ৭ । ३

हे वीरो ! उठो ! पकड़ने श्रौर वाँधने के तमाम उपायों का संग्रह कर के शत्रु पर चढ़ाई का प्रारम्भ करो, धावा बोल दो ।

थ**े ११।१।**३

हे ग्रुरो । तुम्हारा सेनापति भागनेवाले शत्रुत्रों के मुखियों को चुन-चुन कर मारे । इन में से कोई बचने न पावे ।

छ० १३।९ (१=) ३

शत्रुश्चों के दिल दहल नायँ, प्राण उखद नायँ, मुँह सूख नाय, परन्तु हमें विजय प्राप्त हो।

थ ११ । ह (११) र

जो धैर्यशाली हैं, जो धावा वोलने वाले हैं, जो प्रचरड बीर हैं, े धुएँ के श्रस्न का उपयोग करते हैं, जो शत्रुश्चों का छेदन-भेदन कर डालते हैं, उन सब की सेना तैयार करो।

ष्ठा० ११ । ६ । २२

हे सैनिक मैं जानता हूँ कि रक्त-पताकाओं के उड़ाने वाले आप ही विजय करेंगे।

छा० ११ । १० (१८) २

ः कवच श्रीर विना कवच वाले, िकलिमल वाले शत्रु ये मरे पड़े हैं श्रीर कुत्ते उन्हें ला रहे हैं।

श्र० ११ । १० (१२) २४

ः धूम्रास्त्र—हे मरुत गए! शत्रुशों की यह जो सेना हम पर चारों श्रोर से स्पर्धा करके बढ़ती चली श्राती है, उसे प्रवल धूम्राख से छिन्न स्मिन करडालो।

ष्ठ० ३ । २ । ४

क्षय की सूर्य चिकित्सा—निस चय से अंग शिथिल हो जाते हैं उस यक्सा (तपेदिक) का तमाम जहर जो पाँव, जानु, श्रेणी, पेट, कमर, मस्तक, कपाल, हृदय, श्रादि श्रव्यवों में रहता है, सूर्य की किरणों से नष्ट हो जाता है।

ञ्च० ६।८।(१३)

हे चय रोग ! तु श्रपने भाई कफ श्रोर वहन खाँसी के साथ तथा भतीजी खाज के साथ किसी मरने वाले के पास जा।

ञ्च० १। २२ । १२

हरे मत! तू मरेगा नहीं, तुमे दीर्घ जीवन देता हूँ। तेरे श्रंगों से ज्वर को निकाले डालता हूँ श्रीर चय रोग को तेरे श्रंगों से दूर करता हूँ। श्र० १ । ३० । ८

मुलहटो के गुण-यह मुलहटी मीठी है और मन्दरों का नाश करती है। तथा टैड्रेपन की विदया दवा है।

घ० १। ४६। २

रोहणी के गुण—रोहणी दूटी हड्डी को भर देती है। इससे माँस मजा भी जुड़ जाते हैं।

घ० ४। २२

यदि कटारी से घंग कट गया हो, या पत्थर से इत्वत गया हो तो

वह श्रंग एक दूसरे से ऐसा जुड़ जाता है जैसे उत्तम कारीगर स्थ के श्रंगों को जोड़ देता है।

य॰ ४। १२। ७

पीपल-पीपल उन्माद श्रीर गहरें घाव की उत्तम दवा है। देवता सोगों का कथन है कि यह श्रीपघ दीर्घ जीवन भी देती है। श्र॰ ६ 1-१०६। १०

पृष्ठिपणीं—यह उत्र श्रीयघ रोग जन्तुश्रों का नाश करती है। श्रूक २।२१।१

इयामा-यह वनस्पति शरीर के रङ रूप को ठीक करती है। श्रति-श्रीत कुछ को नष्ट करती है।

छ० २। २४। ४

द्शानुल-दशमूल जड़ी संधिरोग को शाराम करती है। अ०२।७।१

अपामार्ग — मुख प्यास कम होना, इन्द्रियों की चीखता, सन्तान न होना श्रादि रोग श्रपामार्ग से श्राराम होते हैं।

य॰ ४। १७। ६

कीटाण्—नो कीटाण काली बगन वाले हैं, श्रीर काले रँग वाले हैं, काली मुना श्रीर वर्णवाने हैं तथा सब वर्ण वाले हैं उनका नाश

अ० १। २३ ।१

र्थ जीवन नष्ट करनेवाले रोग-जन्तु नीची जगह धौर श्रंधेरे में रहते हैं। श्र॰ २। २४। ४

तेज पीड़ा देनेवाले, कंपाने वाले, तेज जहर वाले ये ऐसे जन्तु हैं जो श्राँख से दीखते भी हैं श्रीर नहीं भी दीखते हैं।

छ। ४। २३। ६

दीलने घौर न दीलनेवाले, भृमि पर रेंगने वाले, कपोल में होनेवाले किमियों का मैं नाश करता हूँ।

घ० २। ३१। २

श्रांतों में रहनेवाले, सिर के, पसिलयों के कृमियों का नाश करता हूँ। स॰ २।३२।४

तीन सिरवाले, तीन क्यइवाले, चितकवरे हैं इन्हें नष्ट करना चाहिये।

स॰ ५।२३।९

उदय होता श्रौर श्रस्त होता सूर्य किमियों का नाश करता है। श्रु० २ । ३२ । १

तेरी धाँख, नाक, कान, ठोड़ी मस्तिष्क घौर जिन्हा से, तथा गले की नालियों से, श्रस्थि संधि से, हंसली की हिट्टियों से, रीढ़ से, हदय से, छोम फेफड़े से, पित्ते से, पसिलयों से, गुर्दी से, तिल्ली से, जिगर से, सब रोग बीजों को मैं निकालता हूँ।

ध्य० २।३३।१।२।३

रङ्ग चिकित्ता—तेरा पीलापन (पान्डुरोग) तथा हृदय की जलन लाल रङ्ग में सूर्य की किरण छान कर शरीर पर डालने से दूर हो सकती है।

ध्र० १। २२। १

दीर्घायु की मासि के लिये तुंके लाल रहों से चारों बोर से तुक्ते डॉपता हूँ।

ध्यः १।२२।२

लाल रक्त में सूर्य की किरण छान कर शरीर पर डालने तथा सालरक्त की गाय का दूघ पीने से दीर्घायु प्राप्त होती है।

**भ**० ६ । ६२ ।३

मूत्र रोग को द्वा-शरकरडा मूत्र के बन्ध को खोल कर श्रिषक पिशाव लाता है यह हम जानते हैं।

पिशाब के लिये सलाई लगाना—तेरे मृत्रहार को मैं खोलता हूँ। जैसे तालाव के बन्ध को खोलने से पानी ट्रट जाता है वैसे ही तेरा मृत्र बाहर आवेगा। श०१।३।७

कुष्ट चिकित्सा—रजनी वनस्पति-जो काली सफेद तथा मटिया रंग की है सफेद कोढ़ को ठोक कर देती है।

ब्राह्मण का अपमान-उद्योगजा मन्य मानो ब्राह्मणं यो चिकित्सित परा तर्तिसच्यते राष्ट्रं ब्राह्मणो यत्रः जीयते ।

श्र॰ १।१६।६

्रतड्डै राष्ट्रमाश्रयति नावं भिन्नाभिवोदकम् । 🚕 😥 व्यक्तार्णं यत्र हिंसंति तदाष्ट्रं हन्ति दच्छन ॥ 💍

219815

श्रोजश्च तेजश्च सहश्च बर्लंच वाक्चेन्द्रियंच श्रीश्च धर्मश्च॥ व्रह्म चलमं च राष्ट्रं च विशश्च विविध यशश्च बर्चश्च द्रविण्च॥ श्रायुश्च रूपंच नामच कीर्तिश्च प्राणश्चापानश्च चत्तुश्च श्रोत्रंच। प्रयश्च रसंश्चाने चानाचे चर्तंच असत्यं चेष्टंच पूर्तंच प्रजाश्च पशवश्च॥ तानि सर्वाणि, श्रपकामन्ति ब्रह्मगर्वामाददानस्य जिनतो बाह्मणं ज्ञामेयस्य॥ ज्ञामेयस्य॥

अ० १२। १। ७। ५। ६। १०। ११

मुग्रुलन-यह सुघड़ नाई छुरा लेकर श्रागया है। वह जल्दी गर्म पानी लेकर शावे श्रीर मुग्डन करे।

प्र**० ६**-। ७८ |<sub>--</sub>१,

वालों को काटे छुरा, वालों को जज से भिजाने। इसी से बालक दीर्घायु प्राप्त करें। अ० ६। ६६। २ उपनयन—िवस श्राचार्य ने हमारे यह मेखला बांधी है उसके उत्तम शासन में हम विचरते हैं। वही हमें पार लगावे श्रीर वन्धन से सुक्त करे। श्र० ६। १३३। १

इस मेखला को धारण करके हम श्रद्धा, तप, तथा श्राप्त वचन पर मति, मेघा धारण करेंगे। हमें दम श्रीर तप प्राप्त होगा

छा० ६। १३३। ४

बस्त्र युनना—भिन्न-भिन्न रङ्ग रूपवाली दो स्त्रियाँ कम से छः खूटियोंवाले ताने के पास श्राती हैं श्रीर उनमें से एक सृत को खींवती है। दूसरी रखती है। उनमें से कोई भी खराव काम नहीं करती।

यह जो कपड़े के छोर पर किनारियाँ हैं। छौर ये जो ताने-वाने हैं सो सब पिलयों द्वारा बुने हुए हैं। यह सब हमारे लिये सुख कारक है।

छा० १४। २। ५१।

मनस्वी लोग सीसे के यनत्र से ताना फैला कर मन से वस्त्र बुबते हैं।

य० १९ । ८

राज्य दगवस्था—सृष्टि के प्रारम्भ में केवल एक राजा से रहित अनाशक्ति ही भी। इस राजविहीन श्रवस्था को देखकर सब भय-भीत हो गये शौर सोचने लगे कि क्या यही दशा सदैव रहेगी।

यह प्रनाशक्ति उक्तान्त होगयी श्रीर गृहपति में परिएत हो गयी, श्रर्थात जो श्रलग-श्रलग मनुष्य थे उनके न्यवस्थित कुटुम्य वन गये।

यह भी प्रजा शक्ति उक्तान्त होगई श्रोर सभा के रूप में परिणित हुई। सभा में जो प्रविध्य होता वह सभ्य कहलाता था। यह भी प्रजा शक्ति—उक्तान्त हो गयो श्रीर तत्र समिति ( चुनाव सभा ) बनाई । उसके सदस्य सामित्य, कहलाये।

वह भी प्रजा शक्ति उक्तान्त हो गयी। श्रीर श्रामन्त्रण (मन्त्रि मरव्वत ) में परिणत हुई। इस के सभ्य मन्त्री कहाये।

थ- मा १० । १ । २ । १ । ८ . ६

90199197192

फिर राजा बनाया गया. वह सबको रंजन (प्रसन्न) रखता था इस लिये राजा नाम पढ़ा थ० १४। ६। ३

वह प्रजायों के यमुकूल याचारण करता रहा। उसके पास सभा, समिति, सेना थौर खजाना भी होगया।

घ० १४। ६। ३

जात कर्म-सन्तान उत्पन्न करने वाली स्त्री श्रपने श्रंगों को भली भाँति कोमल वनावे, श्रोर हम उसके लिये प्रस्ति गृह का बन्दो वस्त करें। हे जच्चा (सुपणे!) प्रसन्न हो।

छ० १-११।३।

हे स्त्री ! मैं तेरे गर्भ-मार्ग थीर योनिको तथा योनि के पास वाली नाड़ियों को फैलाती हूँ, इससे गर्भ सरलता से बाहर थावेगा । फिर मैं जरायु से कोमल बालक थीर माता को थलग करूँगा ।

ষ্ঠাত ৭০-१৭। ६

अन्न प्राशन—हे बालक! तेरे लिये जी और चावल कल्याण कारी और बलभागी हों तथा मधुर स्वादवाले हों। ये चय को नहीं होने देते। थ० म। २। १८

हे युष्ट जांघों वाली बुष्दिमती ! गर्भ को ठीक ठीक धारण कर । युष्टि दाता का रज वीर्य तेरे गर्भ को यथा उत् युष्ट करो ।

य० ५। २४।३।

प्रांग और अपान तेरे गर्भ को पुष्ट करें, सत्पुरुप और विहान तेरे गर्भ को पुष्ट करें। इन्द्र और अग्नि तेरे गर्भ को पुष्ट करें।

य॰ ६। १७। ४

राजा वरुण जिस दिव्य श्रीपि को जानता है उस गर्भ-कारण-श्रीपि को तूपी।

५1 २१ । ६

पु सवन-हे स्त्री! जिसकारण तु वाँभ होगई है उस कारण को हम तभ में से नष्ट करते हैं।

घ० ३ । २३ । १

हे स्त्री! मैं तेरा पुंसनन कर्म करता हूँ जिससे तेरा गर्भ योनि में धाजाने।

भ०३।३२।५

पुंसवान किया गया । शमी (छोकर) श्रौर श्ररवत्थ (पीपज) दिया गया। श्रव इसे पुनः प्राप्त होगा

घ० ६। ११। १

सीभाग्य के लिये तेरा हाथ पकड़ता हूँ। मुम्म पति के साथ बुदापे तक रह। प्रतिष्टित श्रीर नम्न पुरुषों ने तुम्मे मुम्मे दिया है, केवल गृह कुत्यों के लिये।

थ० १४-१-५.

हम सीधे उस मार्ग पर चलेंगे जिसमें वीरत्व को दाग न लगे शांर धन प्राप्ति भी हो।

छ० १४-२-=

हे प्रिय दृष्टि वाली ! पित की रितका, सुखदायिनी, कार्य निषुणा, सेवा करने वाली, नियमों का पालन करने वाली, वीर पुत्र उत्पन्न करने वाली, देवरों से स्नेह रखने वाली तू हो। गर्भाधान—पुत्रकामा स्त्री ने जिस पति को धारण किया है उससे ईश्वर की कृपा से पुत्र प्राप्त होगा।

श्र० ६ । = १ । ३

पुरुष जननेन्द्रिय गर्भ में वीर्य का धारण कराने वाली है। यह इन्द्रिय मेरुद्ग्ड, मस्तिष्क श्रीर श्रंगसे इकट्टे किये वीर्य की वाण में पंख की तरह योनि में फैकता है।

कःयादान—हे वर! यह वध् तेरे कुल की रक्ता करने वाली है, इसे तेरे लिये दान करता हूँ। यह सदा माता पितादिकों में रहे श्रीर श्रपनी बुद्धि से उत्तम विचारों को उत्पन्न करे।

द्या० १ । १४ । ३

प्तिकर्म—ये सब सौभाग्यमान स्त्रियां आगई हैं। स्त्री तू उठ, वल प्राप्तकर, पति के साथ उत्तम पत्नी वन कर और पुत्रवती हो कर रह । यज्ञकर और घड़ा लेकर जल भर ।

छ० १२ । १ । १४

यहाँ ही तुम दोनों रहो । श्रतगमत हो । पुत्र श्रीर नातियों के साथ खेतते हुए श्रपने उत्तम घर में दीर्घ काल तक श्रानन्द प्राप्त करो । श्र० १४ । १ । २२

जिस प्रकार वलवान समुद्र ने निदयों का साम्राज्य उत्पन्न किया है इसी प्रकार तु पति के घर जाकर सम्राट् की पत्नी वन ।

क्ष० १४०। १। ४३।

अपने स्वसुर, देवर, ननद और सासू के साथ महारानी हो कर रहे। श्रु० १४ १ १ । ४४ ।



## पांचवां—अध्याय वेद काल का सामाजिक जीवन

ईसा से पूर्व ८००० वर्ष वेद का काल है ऐसा श्रनुमान हम पिछले श्रम्यायों में कर श्राये हैं। श्रव यह देखना चाहिये कि इस काल में श्रायों की सामाजिक दशा क्या थी। यद्यपि ऋग्वेद के हिमागम पूर्व के काल पर हम प्रकाश नहीं डाल सकते, परन्तु हिमागम के बाद जब श्रार्य भारतवर्ष में श्रा पहुँचे थे उस समय की बहुत कुछ वातों का हम श्रनुमान लगा सकते हैं।

वैदिक काल में स्त्री पुरुषों के विवाह सम्बन्ध युवावस्था में उनकी इच्छा से होते थे धौर वे संबंध घ्याजीवन रहते थे। 'विवाह' शब्द नहीं था, कन्या दान नहीं होता था। कन्यादान का एक ही मंत्र घ्यर्थवेद में मिलता है जो घ्याधुनिक है। पित के मरने पर पत्नी का दूसरे पुरुप से पूर्ववत संबन्ध हो जाता था। स्त्रियाँ माता के वँश में नहीं गिनी जातीं थीं। न वे माता की वारिस हो सकतीं थीं। पिता कुटुम्य का रक्त धौर पालक होता था। माता पर बच्चों का दायित्व रहता था, धौर बच्चे माता की सम्पत्ति होते थे। जाति घौर वर्ष घरनेद के काल में नहीं थे—कुटुम्य थे घौर पिता उनका मुखिया या गृहपति होता था।

पशुपिचयों के पालत करने श्रीर पहचान ने का हम पीछे उल्लेख कर चुके हैं। शिल्प में घर-गाँव-नगर यसाना, सड़क, कुए, यगीचे वनाना, नावों का प्रयोग करना, सुत कातना, वस्त्र बुनना, कन दनाना, चर्म के वस्त्र तैयार करना, रंगना श्रीर लकड़ी का काम धार्य बहुत धरही तरह जान गये थे। खेती उनका प्रधान कार्य था, खेती के सामान — हल. वैलगाड़ी छुकड़ा, पहिया, धुरा, जुआ, श्रादि— का वार वार उल्लेख श्राया है। बहुत से छुल पति श्रपने परिवार के साथ उत्तम चराहगाहों की खोज में भारत में श्रागे को वढ़ रहे थे। वे श्रनार्यों से युद्ध करते थे। युद्ध के शख श्रीर ढंग हम पीछे वता चुके हैं। स्वर्ण, चाँदी श्रीर लोहा उन्हें मिल चुका था।

वैदिक श्रार्य गौर वर्ण के, सुन्दर, कहावर, पुष्ट, योदा, सहिष्णु श्रौर वुद्धिमान थे। वे सदा श्राग्न साथ रखते थे। वे गम्भीरता से प्रकृति का श्रध्ययन करते श्रौर उसके रहस्यों को मौलिक ढंग से खोजते थे।

श्रायो को समुद्र श्रीर समुद्र यात्राश्रों का पूरा श्रनुभव था। व्या-पार में ज्यवहार कुशलता वढ़ गई थी और वस्तुखों का यथावत विनिमय होता था। जी और गेहूँ, की खेती मुख्य थी। आर्य लोग माँस खाते थे। नशे की चील केवल एक सोम वृटी थी जो दूध मिलाकर पी जाती थी; परन्तु जब श्रार्थ पूर्व में दूर तक पहुँच गये तब सोम उन्हें कम मिलने लगा और वे फिर मद्य बनाकर उससे सोम का काम लेने लगे। उन श्रीर सुत को रंग कर सुन्दर वस्त्र वनाने की कला बहुत उन्नत हो गई थी। वे वनों में श्राग लगा कर उन्हें साफ करते और उसे 'पृथ्वी का मुगडन' कहते थे। रथ बहुत सुन्दर बनाते थे। स्वर्ण के गहने ग्रीर लोहे के शस्त्र बहुतायत से दनते थे। गले, हाथ, पैर श्रीर सिरों पर श्राभृपण पहने जाते थे। लोहे के नगरों का भी जिक मिलता है जो कदाचित् किले होंगे। भवन हजारों खम्भों से युक्त पत्थरों की दीवारों के वनते थे। राजा श्रीर प्रजापित पिछले दिनों में वन गये थे, वे हाथियों पर मन्त्री के साथ निकलते थे। वकरे, भेड़, साँड़, भैसे श्रीर कुत्ते वीमा डोया करते थे। सिन्धु से सरस्वती तक शौर पर्वतों से समुद्र तक का समस्त भारत खरड ऋग्वेद काल में श्रायो ने जीत लिया था। श्रीर गंगा तक

उनका निष्कंटक श्रधिकार था। पाँच निदयों के निकट वसने वाले पाँच समूह या प्रजातन्त्र थे, जो पंचजनः के नाम से प्रसिद्ध हुए।

ऋषि लोग सदाचारी गृहस्थों की तरह स्त्री, पुत्र धनधान्य के साथ रहते थे। खेती करते, युद्ध भी करते श्रीर होम करते थे। स्त्रियाँ परदा नहीं करती थीं। ऋषियों की कोई जाति या वर्ण न था—उनके विवाह सम्बन्ध साधारण मनुष्यों के साथ होते थे। 'वर्ण' शब्द श्रार्य श्रीर श्रनायों में भेद करता था—श्रायों की भिन्न भिन्न जातियों में वह कहीं भी भेद नहीं करता था। एक परिवार के भिन्न भिन्न लोग श्रलग श्रलग कार्य करते थे। प्रत्येक कुदुम्ब का पिता स्वयं पुरोहित होता था।

वेद में मूर्ति-पूजा या मूर्ति निर्माण का कहीं भी उल्लेख नहीं। वे लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। न वे कोई मन्दिर छादि वनाते थे। प्रत्येक परिवार में श्रग्नि सुरचित होती थी श्रीर वे वेद मन्त्र गा-गा कर उसमें नित्य नया दिध तथा कुछ वृत डाल दिया करते थे। स्त्री पुरुपों के समान श्रधिकार थे। वे यज्ञ में समान भाग लेतीं थीं। कुछ स्त्रियां स्वयं ऋपि पद प्राप्त कर चुकीं थीं श्रीर विदुपी थीं। बहुत छियाँ होम करती श्रीर ऋचाएँ पढ़तीं थीं। कुछ खियाँ श्राजनम कुमारी रहतीं थीं। विदा-हित रहना श्रनिवार्य न था। ये कुमारियाँ पिता की सम्पत्ति में से कुछ पातों थीं। पत्नियां चतुर श्रीर परिश्रमी होती थीं। वे घर के सभी कार्य मातःकाल बहुत तड़के उठकर करना श्रारंभ कर देती थीं। कुछ व्यभि-चारियों स्त्रियाँ भी थीं। जुद्या खेलने का प्रचार था पर वह निन्य माना जाता था। विवाह की प्रतिज्ञाएँ उच कोटि की होती थीं। यहे यहे धनपति धौर राजा धनेक पत्नियाँ रखतेथे। स्त्रियों की सोतों का उछ ज मिलता है। परन्तु इस कुरीति का उल्लेख र्छातिम सुक्तों में हैं। किसी के यदि पुत्र नहीं होता था तो वह श्रपनी पुत्री के पुत्र को गोद लेता था। परनतु पुत्र के रहते पुत्र ही समस्त सम्पत्ति का श्रधिकारी होता था-पुत्री

नहीं। गोद लोने को पद्धति श्रधिक पसन्द न थी। ऐसे पुत्र उत्पन्न करने की लालसा खूत्र थी जो श्रन्न उत्पन्न करे श्रीर राजुशों का नाश करे। मृत्यु के वाद परलोक जाने में विरवास था। मृतक का श्रग्नि संस्कार कराया जाता था। मृतक की भस्मों पर मिट्टी के ढूहे उठावे जाते थे। विधवाएँ दूसरे पितयों से सम्बन्ध करतीं थीं। वे वैधव्य का दुःल सहन करें यह वैदिक ऋषि नहीं चाहते थे। श्रग्वेद के देवताशों का वर्णन हमने पीछे किया है, उससे पता चलेगा कि उस काल के ऋषि गण किस प्रकार प्रकृति की शक्तियों का श्रथ्यन कर रहे थे।

ऋषियों को वैदिक सूक्तों के जानने के कारण सम्मान पद मिलता था। राजा उन्हें पुरस्कार देते थे। ख़ाल ख़ास कुछ परिवार बहुत प्रसिद्ध हो गये थे जिनमें विश्वामित्र श्रीर विश्व के कुज श्रधिक प्रसिद्ध थे। परन्तु धर्माचार्य श्रीर योद्धा एक ही होते थे—यह वात बहुत स्पष्ट है। परन्तु न वे ब्राह्मण थे श्रीर न च्रिय यह बात ध्यान देकर समक बूकने के योग्य है।

## ब्राह्मण तथा उपनिषत्-काल का सामाजिक जीवन

इस काल का प्रारम्भ ईसा से २ हजार वर्ष पूर्व के अनुमान ख्याल किया जा सकता है। यह वह काल था जब आर्य सतलज को पार करके श्रागे वह श्राये थे श्रीर उनने गंगा जमुना के किनारे-किनारे काशी श्रीर उत्तर विहार में वहे वहे राज्य स्थापित किये थे। ब्राह्मणों, उपनिपदों श्रीर श्रारण्यकों में गंगा की बाटी में रहने वाले इन उन्नत श्रायों की इरु, पाँचाल, कोशल श्रीर विदेह जातियों, उनके प्रवल राज्यों तथा सम्यता का श्रामास मिलता है। यह वात हम अपर कह चुके हैं कि सभी सूत्र प्रन्थ द्राह्मणों के वाद के दने हुए हैं। द्राह्मण प्रन्थों से यह स्पष्ट होता है कि पुरोहितों का उस समय प्रावल्य हो गया था—परन्तु उपनिपद् वताते हैं कि च्रित्रयों की भी प्रधानता थी। मालूम होता है द्राह्मण थ्रौर च्रित्रय दोनों दल समाज में अपना जातीय स्थान स्थापित करना चाहते थे। उस समय उनका केवल व्यक्तिगत स्थान था पर धीरे-धीरे जातीय स्थान वन रहा था। व्राह्मण प्रन्थों को तव तक ईश्वरीय ज्ञान माना जाता रहा था ध्रौर वेद आहमणों की व्याख्या के अनुकृत सममे जाते रहे थे। हम पीछे लिख ध्राये हैं कि ब्राह्मणों में दिल्ली से लेकर उद्दीसा तक के प्रवल राज्यों का किस प्रकार वर्णन है। इन राज्यों में प्राम, नगर, जन पद, परिपद, पाठ-राालाएँ ख्रादि चन गई थीं—नागरिकता का सर्वथा प्रभाव वद रहा धा। जनक, ध्रजात शत्रु, जनमेजय धौर परिचित ध्रादि प्रतापी राजाधों के चर्णन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। परन्तु दिच्चिण भारत की बस्तियों धौर निवासियों का कोई जिक्र नहीं है अतः ध्रवश्य ही दिच्चण प्रदेश धायों के लिये अपरिचित था।

कुरु श्रीर पाँचाल धार्य राजाशों के प्राचीन राजवंश थे। घाधु-निक दिल्ली के निकट कुरुशों की प्रदल राजधानी थी धार ये वहीं चन्द्रवंशी पुरुप थे जिनका जिक सुदास के युद्धों में मिलता है। ऐतरेय बाह्मण से पता लगता है कि उत्तर कुरु तथा उत्तर माद लोग हिमालय के उस पार रहते थे। टालमी का 'धोहोर-कोर्ट, उत्तर कुरु ही है परन्तु हमारा खयाल है यह जाति काशगर केरास्ते काश्मीर में चलती हुई गंगा की घाटियों तक धाई थी। हाव में कुरुशों के चस जाने पर पाँचाल लोग भी धागे को बड़े शीर उन्होंने कर्लीज के निकट धपने राज्य को स्थापित किया। ये पाँचाल कदाचित वही पज्जन हैं जिनका उल्लेख इन दोनों जातियों के वर्णन से बाह्यण भरे पड़े हैं। इनके यज्ञा-डम्बरों श्रीर पुरोहितों के ठाठ, पराक्रम, विद्या श्रीर सम्यता का बाह्यणों से चड़ा पता चलता है। श्रव ये केवल किसान जाति या तपस्वी न थे— इनके पास राज्य संपदा, सुशिचित सेना, स्थायी राजमहल, मन्त्री, राज-सभा, हाथी, घोड़े, पैदल, रथ, योद्धा सब सामधी थी। पुरोहित धीरे-धीरे ऊपर चढ़ रहे थे श्रीर धर्म-कियाओं को बढ़ाये चल रहे थे। धार्मिक श्रीर सामाजिक कार्यों की यथा नियम शिचा मिलती थी। खियों का उचित श्रादर था एवं वे स्वतंत्र धीं—पदी न था। परन्तु कुछ लोग श्रनेक पत्नी करने लगे थे।

na reconsideration de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra del la contra del la contra de la contra del la

दुरु पाँचालों में युद्ध होते थे। जब जमुना और गंगा के बीच की धरती भर गयो तो उद्योगी श्रिष्वित्तियों के नवीन अरुण्ड गंगा पार कर श्रागे बढ़े। वे बराबर निदयाँ पार करते तथा जंगलों को साफ करते हुए पूर्व की श्रोर गण्डक नदी तक बढ़ गये श्रीर राज्य स्थापित किये। गण्डक कोशल के पूर्व में तथा विदेह के पश्चिम भाग में थी। श्रन्ततः विदेहों का राज्य समस्त उत्तर भारत में प्रधान राज्य हो गया।

् व्राह्मण श्रीर उपनिपद दोनों ही में प्रतापी निदेह जनक का पता चलता है जो प्रवल राजा ही न था, विद्वान श्रीर विद्वानों का हिसैपी भी था। वह शास्त्रार्थ किया करता था—विद्वानों को खूव दान भी देता था। उसने श्रन्त्य कीर्ति प्राप्त की थी। एक वार काशियों के प्रतापी राजा श्रजात शत्रु ने कहा था कि 'सचमुच सब लोग यह कह कर भागे जाते हैं कि जनक हमारा रचक है।' इसी जनक की सभा में प्रख्यात पुरोहित याज्ञवल्क था जिसने यजुर्वेद का नवीन संस्करण किया श्रीर शत पथ ब्राह्मण बनाया। परन्तु जनक जहाँ इस प्रकार इन पुरोहितों का सत्कार करता था एवं स्वयं भी यज्ञविधि को सब ब्राह्मणों से श्रिधक जानता था जैसा कि रातपथ से प्रकट है, वहाँ वह इन विधियों-पर विश्वास नहीं रखता था। वह उस गृढ़ बहाज़ान का ज्ञाता था जो इन पुरोहितों को मालूम न था। धोर वड़े वड़े पुरोहित उसकी शरण में इसीके लिए धाते थे। वह सब को खिलाता था पर असल भेद न बताता था। उस समय अवश्य चित्रयगण बाह्मणों के इस कर्मकाण्ड के दर्प से अधीर हो गये थे। वे सोचने लगे थे कि इन किया संस्कारों धौर विधियों में कुछ नहीं है। वे इन बाह्मणों के किया संस्कारों को करते तो अवश्य थे-परन्तु उन्होंने अधिक पुष्ट विचार संग्रह किये थे। उन्होंने आत्मा के उद्देश धौर ईश्वर के विपय में खोज की थी जहाँ आकर बाह्मणों ने चित्रयों के सन्मुख हार मानी थी। यह विदेह राजा उपनिपदों के विचारों को उत्पन्न करने के कारण राजाओं और विद्वानों में अत्यधिक सम्मानित हो गया था।

उपनिपदों में ऐसे वहुत से प्रमाण हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि चत्रिय ही सचे धर्म के शिचक थे। ये प्रमाण हमने उपनिपद के प्रध्यायों में संप्रहीत किये हैं। वह ब्रह्मज्ञान जो मसीह से २००० वर्ष प्रथम था पहिले किसी ब्राह्मण ने नहीं प्राप्त किया था, वह इस सृष्टि में चत्रियों ही को प्राप्त था।



## छठा-अध्याय

## वाह्मण यन्थ

ऋषि द्यानन्द के प्रादुर्भाव से प्रथम गत ४ हजार वर्षों से, जब से वेदों को यज्ञपरक स्वीकार किया गया, ब्राह्मण ग्रन्थों को प्रायः सभी प्राचीन हिन्दू वैदिक विद्वानों ने वेदों का ही पद दिया है। इन विद्वानों में शवर, पितृभूति, शंकर, कुमारिल, विश्वस्प, मेघातिथि, कर्क, वाचस्पति, मित्र, रामानुज, उच्बट श्रीर सायण, श्रादि सभी बड़े बड़े श्राचार्य श्रा गये। उन्नोसवीं शताब्दि के श्रन्त में ऋषि द्यानन्द ने साहस पूर्वक यह घोपणा की कि बाह्मण ग्रन्थ वेद नहीं हैं। फिर धीरे धीरे थीरोपीय विद्वानों ने वैदिक श्रनुसंधान की श्रोर ध्यान दिया श्रीर श्रव तो प्रायः सभी पत्रपात शून्य विद्वान् इस बात को स्वीकार करते हैं। वास्तव में वैदिक साहित्य भी इस बात को प्रमाणित करता है कि ब्राह्मण वास्तव में वेद नहीं हैं। श्रथर्व वेद के प्रकरण में हम ऐसे बहुत प्रमाण उपनिपद् श्रादि के तथा स्वयं ब्राह्मणों के भी दे श्राये हैं। उनके सिवा गोपथ ब्राह्मण का (पूर्व भाग २—१०) निम्न वाक्य इस बात को श्रीर भी स्पष्ट करता है।

"एविम में सर्वे वेदा निर्मिताः सकल्पाः स रहस्याः स बाह्यणाः स्रोप निपत्काः सेतिहासाः सान्वाख्यानाः स पुराणाः स स्वराः स संस्काराः स निरुक्ताः सानुशासनाः सानुमार्जनाः स वाक्योवाक्याः"

श्चर्थात्—इस प्रकार ये समस्त वेद करूप, रहस्य, बाह्यण, उपनिषद् इतिहास, श्रन्वाख्यान, पुराण, स्वर श्रन्थ, संस्कार श्रन्थ, निरुक्त, श्रनुशासन, श्रनुमार्जन, श्रीर बाक्योवाक्य सहित वनाये गये। इनके सिवा श्रष्टाध्यायी में पाणिनि भी ऐसा ही वताते हैं। यथा---

१-- दृष्टंसाम ४।२।७

२—तेन प्रोक्तम् ४।३।१०१

३—पुराण मोक्तेषु बाह्मण कल्पेषु, ४ । ३ । १०४

४---उपज्ञाने ४।३। ११४

५-- कृते ब्रन्धे ४ । ३ । ११६

श्रर्थात---

१--सन्व दृष्ट हैं।

२-शेप प्रोक्त हैं।

३--कल्प धौर बाह्य भोक्त हैं।

४-वेद स्फूर्ति से प्रकट हुए हैं।

५-साधारण अन्थ रचे गये हैं।

मीमाँसा सूत्र (१२।३।१७) में भी बाह्यल प्रन्थों को संहिता से पृथक माना गया है। सुनिए—

"मन्त्रोपदेशो वा न भाषिकस्य प्रायोपपत्तेर्भाषिक श्रुतिः। धर्धात् भाषिक श्रुति नहीं हो सकते।

इसी के भाष्य पर शवर स्वामी लिखते हैं-

"भापा स्वरो बाह्यणे प्रवृत्तः"

श्रशीत्—ब्राह्मणों में भाषा स्वर का प्रयोग किया गया है। उपर्युक्त प्रमाणों के सिवा, महत्व पूर्ण वात एक यह है कि किसी विदान ने ब्राह्मण प्रन्थों के ऋषि धादि की धनुक्रमणि नहीं सुनी। संहिताबों की ऋषि-धनुक्रमणि होने पर भी शाखा नाम से ब्यवहत होने वाली ब्राह्मण भाग संयुक्त-संहिताबों की धनुक्रमणिका हों में भी ब्राह्मण भागों

के ऋषि नहीं दिये गये। केवल प्रजापित को हो बाह्यणों का ऋषि कह कर इस विषय को छोड़ दिया है।

वास्तव में यदि इस वात पर विचार किया जाय कि वेदों की संज्ञा किस प्रकार बाह्यण बन्धों को दी गई तो यह स्पष्ट होता है कि पुरोहित सम्प्रदाय का जो वेदों को यज्ञ परक बनाकर उनके द्वारा बड़ी भारी ध्राजी-विका कर रहा था, वेदों को कच्ठ रखना व्यवसाय था ध्रतः वह वेदों की ध्रपनी मनोनीत व्याख्या बाह्यणों से कराना चाहता था। इसिलए उसने बाह्यणों को ऐसा महत्व दिया। काशी में जब श्रीविशुद्धानन्द सरस्वती से श्रुपि द्यानन्द का शास्त्रार्थ हुधा तब यही किया गया कि बाह्यण ग्रन्थों का एक पन्ना वेद कह कर उपस्थित किया गया।

व्राह्मण वास्तव में वेदों को यज्ञ परक प्रमाणित करने के लिये निर्माण किये गये हैं। उनमें यद्यि वेदों की व्याख्या है-पर वे न तो वेदों के इतिहास ही हैं श्रीर न उनमें वेदों की व्याख्या ही है। वे केवल वेदों को यञ्चपरक प्रमाणित करने वाले प्रन्थ हैं। इन प्रंथों के भयानक प्रभाव के कारण श्रीर महीधर जैसे व्यक्ति का वेदमाण्य पर कुक्विपूर्ण भाष्य करने के कारण ही पुरोहितों का यजमानों पर प्रवलं श्रीधकार हो गया। यजमान की स्त्री, धन, श्रीर सम्पत्ति सभी पर उनकी सत्ता थी। मध्यकाल के हिन्दूजीवन में यज्ञों श्रीर वेदों के नाम पर व्यभिचार का ताखड़व नृत्य इतनी भीपण्ता से होना कि भरी सभा में राज महिपी को घोड़े से सहवास कराना पड़े, एक श्रमाधारण पतन है। इतिहास वताता है कि इस भयानक कमें से कितनी रमणी रनों को प्राण श्रीर लाज गेंवानी पड़ी। हिंसा का ऐसा एक छन्न राज्य हुशा कि सहस्रावधि पशुश्रों का वध यज्ञ के नाम पर चिरकाल तक होता रहा।

सभी ब्राह्मण प्रंथों का प्रधान विषय यज्ञाडम्बर है जो उनकी आगे लिखी जाने वाली विषय सूची से स्पष्ट होगा। प्रत्येक वेद के ब्राह्मणों में प्रथक २ विशेषता है। ऋग्वेद के ब्राह्मणों में यज्ञविषयक उन्हीं कर्तच्यों का वर्णन प्रधान रूप से किया गया है, जो होता (ऋचाओं का पाठ करने वाले) को करने पड़ते हैं, सामवेद के ब्राह्मणों में मुख्य रूप में उद्गाता (सामवेद को जानने वाले) के कर्तच्यों का वर्णन किया गया है और यज्ञवेंद के ब्राह्मणों में मुख्य रूप से अध्वर्यु (वास्तविक यज्ञ करने वाले) के कर्तच्यों का निर्देश किया गया है।

श्रव प्रत्येक बाह्मण के विषय का स्पष्टी करण सुनिए:-

ऋग्वेद के ब्राह्मणों में से ऐतरेय ब्राह्मण सबसे श्रधिक महत्त्वशाली हैं। यह ४० ऋध्याय श्रथवा पांच पाँच श्रध्यायों की श्राट पश्चिकाश्रों में विभक्त है। इसके घन्त के दस घध्याय वाद की रचना प्रतीत होते हैं, क्योंकि एक तो अन्ध के विषय से भी ऐसा ही प्रतीत होता है, दूसरे इसी विषय का पूर्ण वर्णन करने वाले शांखायन ब्राह्मण में उस विषय पर कुछ भी नहीं लिखा। इसमें भी प्रथम पाँच पंचिकाओं की धपेचा वाद की तीन पंचिकाएँ नवीन प्रतीत होतीं हैं, क्योंकि उनमें नये नये लकारों का प्रयोग किया गया है, जब कि पहिला श्रंश विशुद्ध प्राचीन ब्राह्मण ढंग का है। इस ब्राह्मण में श्रिधिकतर सोमयाग का वर्णन किया गया है, इसके एक से सोलहवें श्रध्याय तक शन्निशोमयोग का वर्णन किया गया है, जो एक दिन में ही समाप्त हो जाता है। फिर घण्याय १७ से १ मतक गवासयन यागका वर्णन किया गया है। जो ३६० दिन तक किया जाता है। फिर अध्याय १६ से २४ तक द्वादशाह घर्यात बारह दिन के यज्ञ का वर्णन किया गया है। फिर घध्याय २४ से ३२ तक प्रिनिहोत्र का वर्णन किया गया है। घन्त में घष्याय ३३ से ४० तक राजसूययज्ञ का वर्णन किया गया है। इस प्रकार यह सबसे प्राचीन

बाह्यण थारम्भ से थन्त तक यज्ञ के वर्णन से भरा हुआ है। यद्यपि प्रसंग वश इसमें बीच बीच में कथानक, ऐतिहा थीर कुछ वेदमंत्रों की व्याख्या भी थाई है,

ध्यय हैं। इसके प्रथम छः ध्रध्यायों में भोजन संवन्धी यहों का वर्णन है, जिसमें ध्रमंयाधान, ध्रानिहोत्र, द्वितीयाचंद्र याग, (दर्श याग) पौर्णसास याग, ध्रीर चातुर्मास्य याग का वर्णन किया गया है। शेप ध्रध्यायों में ७ से ध्रन्त के ३० वें ध्रध्याय तक ऐतरेय बाह्मण के वर्णन से मिलता जुलता सोमयाग का वर्णन है। यद्यपि कौपीतिक बाह्मण ऐतरेय की प्रथम पाँच पिन्चकाओं की ध्रपेता नवीन है तथापि यह प्रस्थ केवल एक ही लेखक की रचना प्रतीत होता है। ऐतरेय बाह्मण इतरा के पुत्र महिदास ऐतरेय का बनाया हुआ कहा जाता है। कौपीतक में कौपीतक ऋषि का विशेष ध्यादर प्रकट किया गया है और उनके मत का समर्थन किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों के ध्याचार्यों के दो भिन्न भिन्न सम्प्रदाय रहे होंगे जो ध्रपनी ध्रपनी पद्धतियों से काम लेते होंगे।

दून ब्राह्मणों में भौगोलिक विषय पर वहुत कम प्रकाश डाला गया है। भारतीय वंशों के वर्ण न करने के ढक्ष से यह पता अच्छी तरह लग जाता है कि ऐतरेय ब्राह्मण की रचना कुरू-पंचाल देशों में हुई होगी जिनमें वैदिक यज्ञों ने बड़ी भारी उन्नति की थी थौर तभी संभवतः ऋग्वेद के मंत्र भी संहिता रूप में एकन्नित किये गये होंगे। कौपीतकी ब्राह्मण से पता चलता है कि उन्तरी भाषा में भाषा का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता था और वहाँ से आये हुए विद्यार्थियों को भाषा विषयक ज्ञान में प्रमाणिक समभा जाता था।

हम पीछे कह आये हैं कि बाह्यणों में आख्यान भी हैं, विनमें

से सब से प्रसिद्ध शुनःशेप श्राख्यान है यह एतरेय ब्राह्मण के २२ वं

ऐतरेय बाह्यण से ही ऐतरेय धारण्यक का भी संबन्ध है। इसमें १० ध्रध्याय हैं। ध्रतिरचत रूप से पाँच भागों में घटे हुए हैं। ध्रंत के दो अध्यायों की रचना सूत्रों के ढंग की है, ध्रतः उनकी गणना सूत्रों में ही की जानी चाहिये। इसके अथम भाग में सामयाग का वर्णन है, द्वितीय भाग के अथम तीन अध्यायों में दार्शनिक विचार हैं, उसमें प्राण् श्रौर पुरुप नामधारी संसारी जीव के विकाश का वर्णन है, यह वर्णन उपनिपदों के ढंग पर है और कौपीतक उपनिपद में इसका अनुकरण ही किहा गया है, दूसरे भाग के शेप ध्रध्यायों में ऐतरेय उपनिपद है। अन्त के भागों में संहिता-क्रम और पद पाठों का वर्णन किया गया है।

कौपीतकी बाह्यण से कौपीतकी धारण्यक का संबन्ध है। इसमें पंद्रह
याध्याय हैं। इनमें से प्रथम दो घाध्यायों का वही विषय हैं जो ऐतरेय
धारण्यक के प्रथम धौर पंचम भाग का है। इसके धातिरिक्त सातवें धौर
भाठवें घाध्यायों का विषय ऐतरेय धारण्यक के तीसरे भाग से मिलता
जुलता है। बीच के चार घाध्यायों (३--६) में कौपीतकी उपनिषद् है।

सामवेद के बाह्यणों में जैमिनीय तवल्कार बाह्यण सय से प्राचीन है। यह श्रभी तक प्रकाशित नहीं हुश्या है। संभवतः इसके पांच भाग हैं। इसमें से प्रथम तीन में यज्ञ के भिन्न भिन्न श्रंगों पर प्रकाश ढाला गया है। चौथे भाग का नाम उपनिपट् बाह्यण है, यह श्रारण्यक के ढंग पर लिखा गया है। इसमें दो ऋपियों की स्चियां, तथा एक भाग प्राण् की उत्पत्ति के विषय में शौर एक सावित्री के विषय में है, शेष में इसमें केन उपनिपद् हैं। इसके पांचवें भाग का नाम श्रापंय बाह्यण है। इसमें सामवेद के स्वियताश्रों की गणना है।

सामवेद का दूसरा शहाण ताग्डयमहा बाहाण है, इसके पर्ज्ञावंश बाहाण थीर बीट बाहाण नाम भी हैं। इसमें मुख्य रूप से सोमयाग का वर्ण न है। इसमें छोटे से छोटे सोमयाग से लेकर सो दिन ध्रथवा कई वर्णों तक होने वाले सोमयागों का वर्ण न है। बहुत से ध्रारण्यकों के ध्रतिरिक्त इसमें सरस्वती थीर हपहती के तटों पर होने वाले यत्रों का बहुत सूचम वर्ण न किया गया है। यद्यपि इसको कुरुनेत्र विदित है तथापि ध्रन्य भौगोलिक विपयों से इसकी उत्पत्ति पूर्व की थ्रोर की समभी जाती है। इसके बज्ञों में से बाल्य-स्तोम विशेष महत्वशाली है क्योंकि इसको करने से ध्रवाह्मण ध्रायं बाह्मणत्व में प्रवेश कर सकते हैं।

पडविंश ब्राह्मण नामक स्वतन्त्र ब्राह्मण है किन्तु वास्तव में ताण्डय महाब्राह्मण में ही एक श्रीर श्रध्याय लगाकर इसकी वना दिया गया है। इसके श्रन्तिम श्रध्याय का नाम श्रद्भुत ब्राह्मण है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के विष्नों को रोकने के विचित्र उपाय हैं।

सामवेद की तारख्य शाखा का दूसरा बाह्य छान्दोग्य बाह्य है, इसमें पुत्रजन्म, विवाह अथवा देवताओं की प्रार्थना आदि की रीतियाँ हैं। प्रथम दो प्रपाठकों में इन विषयों को देकर शेष आठ प्रपाठकों में छान्दोग्य उपनिषद् है।

इसके श्रतिरिक्त श्रन्य बाह्यण इतने छोटे हैं कि उनको बाह्यण कहना ही नहीं चाहिए—

सामविधान बाह्यण इसमें सब प्रकार के मंत्रों से कार्य लेने के उपाय बतलाए गये हैं।

देवताध्याय या दैवत बाह्मण में सामवेद के मिल मिन्न प्रकार के मंत्रों के देवताओं का वर्ण न है।

वंश वाह्यए—इसमें सामवेद के श्रध्यापकों की वंशावली है। संहितोपनिषद्—इसमें ऐतरेय श्रारण्यक के तीसरे भाग के समान वेदों के पाठ करने का ढंग वतलाया गया है। हृत्ण युजरेंद के गद्य भाग हो वास्तव में कर श्रीर मैत्राय लोय शाबाओं के बाह्य हैं,

तित्रीय शाला का तेतिरीय बाइण श्रत्यन्त प्राचीन है, इसके तीन खंड हैं, इसमें कुछ उन यज्ञों का वर्ण न है जो संहिताओं में भी छूट गये हैं।

तैत्तिरीय ब्राह्मण के साथ साथ तैत्तिरीय द्यारण्यक भी है। इसके दस खरडों में से सातवें से नौवें तक में तैत्तिरीय उपनिपद् द्यार दसवें खंड में महानारायण उपनिपद् द्यथना याज्ञिकी उपनिपद् हैं, इन चार खंडों के श्रतिरिक्त इस ब्राह्मण या धारण्यक का शेप भाग विषय में संहिता से मिलता जुलता है।

बाह्यण के तीसरे भाग के यन्त के तीन खंड शीर यारण्यक के प्रथम दो खंड वास्तव में कठ शखा के थे, यद्यपि उन्होंने इनको सुरचित नहीं रखा। तैत्तिरीय बाह्यण ३।२ में निवक्ता का उपाल्यान है, जिसके याधार पर काठक या कठोपनिपद की रचना की गई है।

यद्यपि मैत्रायणी संहिता का कोई स्वतन्त्र ब्राह्मण नहीं है तथापि उसका चौथा भाग विलक्कल ब्राह्मण ढंग का है। इसी में मैत्रायण क्षय न मैत्रायणीय का मैत्री उपनिषद् भी है।

शुक्त यज्ञवेद का सब से प्रसिद्ध और महत्वशाली बाह्यण शतपथ बाह्यण है। सौ अध्यायों में लिखा जाने के कारण से हो इसका नाम शतपथ पड़ा है। सम्पूर्ण वेदिक साहित्य में ऋग्वेद के परवात इसी का भारी महत्व है। इसकी दो शाखा रूँ मिजतो हैं। जिनमें से माध्यित्नी शाखा वाजे को प्रोफेसर देवर ने और काण्य शाखा वाले को प्रोफेसर एगर्जिंग ने सम्पादित किया है। साध्यिन्दिनी शाखा के १०० धध्यायों को चीदह और काण्य शाखा के १०० धध्यायों को सबह काए डों में विभक्त किया गया है। साध्यिन्दिनी शाखा के पहिले नौ काण्ड वास्तव में वाजसनेयी संहिता के पहिले श्रठारह श्रध्यायों की विस्तृत टीका है, श्रीर यही इस बाह्यए का सब से प्राचीन भाग है। वारहवें खंड के 'मध्यम' कहे जाने से प्रगट होता है कि श्रन्त के पांच खंड ( या संभवतः केवल इसवें से तेरहवें तक ) बाह्यए का एक स्वतन्त्र भाग समका जाता था।

प्रथम से पंचम काँड तक परस्पर में घनिष्ट संबन्ध है, उनमें याज्ञवरुम्य का —जिसको चौदहवें कांड के शंत में सम्पूर्ा शतपथ बाह्मण का रचयिता वहा गया है-बार बार वर्णन खाता है और उसीको सय से बड़ा प्रमाण-पुरुष माना है। इसमें पूर्वी व लोगों के श्रतिरिक्त थन्य किसी का वर्णन नहीं घाता इसके विरुद्ध छुठे से नौवें कांड तक के 'श्रिप्रिचयन' के वर्णन में याज्ञवत्क्य का नाम एक वार भी नहीं ष्याता श्रीर उसके स्थान में एक दूसरे श्राचार्य शांडिल्य को प्रामाणिक तथा 'ग्रग्निरहस्य' का चलाने वाला माना गया है, जिसका वर्णन म्यारहवें से तेरहवें काँड तक है। शाँडिल्य के श्रतिरिक्त इसमें गान्धारों, साल्वों श्रीर केकयों के नाम भी श्राते हैं, जो पश्चिमोत्तर शन्तों के वासी थे। इसी काँड में कई एक अनुक्रमिणकाओं के अतिरिक्त कई एक ऐसी वातों का वर्णन े, जिनका बाह्मणों से कुछ सम्बंध नहीं। उदाहरणार्थ कांड ग्यारह पांचवें शीर चौथे श्रध्यायों में 'उपनयन' श्रध्याय पांचवें से श्राठवें तक 'स्वाध्याय' श्रीर काँड तेरह के आठवें श्रव्याय में श्रन्त्येष्टि संस्कार' श्रीर सृतक के स्तम्भ खड़ा करने की विधियों का वर्णन है। तेरहवें खंड में ही 'श्रश्वमेघ यज्ञ' 'पुरुपमेघ यज्ञ' श्रीर 'सर्व मेध यज्ञ' का वर्णन किया गया है। अन्त का अर्थात् चौदहवां खंड आरण्यक है, इसमें प्रवर्ज संस्कार का वर्णन है और इसके अन्तके ६ अध्यायों में वृह-दारख्यक उपनिपद् है।

शतपथ डाह्मण के भौगोलिक वर्ण नों से प्रगट होता है कि हुरु, पाँचाल की भूमि उस समय भी डाह्मण सभ्यता का केन्द्र वन रही थी। इसमें कुरुराज जनमेजय थीर पांचाल श्रारुशि का स्पटतः उल्लेख किया गया है। इससे यह भो प्रतात होता है बाह्य मत उस समय मध्यदेश के पूर्जीय देशों में, राजधानी श्रयाध्या सहित कौशल देश में थीर राजधानी श्रियाध्या सहित कौशल देश में थीर राजधानी मिथिला सहित विदेह देश से फैल गया था। शतपथ बाह्य के वाद के कांडों में यहाँ होने वाले बढ़े-बढ़े शास्त्रार्थों का उल्लेख किया गया है। बीर श्रारुशि के शिष्य याज्ञवल्क्य को इस बाह्य में श्रध्यास्म शास्त्र पर (अध्याय कु से नौ तक छोड़ कर) बढ़ा भारा प्रमाण माना गया है। इस बाह्य के कई एक श्रंशों से इस बात की संभावना प्रगट होतो है कि याज्ञवल्क्य विदेह का निवासी था। याज्ञवल्क्य को इस प्रकार प्रधानता दी जाने से प्रगट होता है शतपथ बाह्य की रचना पूर्वीय देशों में हुई थी।

शतपथ बाह्यए में थोड़ा संकेत उस समय का भी किया गया है, जब विदेह में बाह्यए धर्न नहीं धाया था। प्रथम काँड की एक ध्रारुपा-यिका से आर्थ लोगों के पूर्वीय देशों में तीन बार जाने का पता चलता है। विदेहों के पूर्व की छोर बढ़ने का कुछ ध्रस्पट सा हाल नीचे उद्धृत किये हुए शतपथ बाह्यए के वाक्यों में मिलता है—

- (१०) माधव विदेश के मुँह में श्राग्न वैस्वानर थी। उसके कुत्त का पुरोहित ऋषि गोतम राहू गए था। जय यह उससे योजता था तो माधव इस भय से कोई उत्तर नहीं देता था कि कहीं श्राग्न उसके मुँह से गिर न पहे।
- (१३) फिर भी उसने उत्तर नहीं दिया। तब पुरोहित ने कहा, हे घृतस्न हम तेरा श्रावाहन करते हैं। (ऋग्रेद म०५ सू०२६ ऋ०२) उसका इतना कहना था कि घृत का नाम सुनते ही ध्रिग्त चैरवानर राजा के मुँह से निकल पड़ी। वह उसे रोक न सका। यह उसके मुँह से निकल कर इस भूमि पर गिर पड़ी।

- (१४) माधव विदेघ उस समय सरस्वती नही पर था। वहाँ से वह (श्रिप्त) इस पृथ्वी को जलाते हुए पूर्व की श्रोर वही श्रीर ज्यों ज्यों वह जलाती हुई वह ती जाती थी न्यों त्यों गीतम राहू गण श्रीर विदेघ माधव उसके पीछे पीछे चले जाते थे। उसने इन सब निव्यों को जला डाला (सुखा डाला)। श्रव वह नदी जो सदानीर (गंडक) कहलाती है उत्तरी (हिमालय) पर्वत से वहती हैं। इस नदी को उसने नहीं जलाया। पूर्व काल में ब्राह्मणों ने इस नदी वो यही सोच कर पार नहीं किया, न्यों कि श्रिष्म वैश्वानर ने उसे नहीं जलाया था।
- (११) परन्तु इस समय उसके पूर्व में वहुत से बाह्यण हैं। उस समय उस (सदानीर) के पूर्व की भूमि बहुत करके जोती बोई नहीं जाती थी श्रोर बड़ी दल दली थी क्योंकि श्रिप्त वैश्वानर ने उसे नहीं चक्ला था।
- (१६) परन्तु इस समय वह यहुत बोई हुई है क्योंकि बाह्यणों ने उसमें होमादि करके उसे श्रान्ति से चलवाया है। श्रामी भी गरमी में वह नदी उमड़ उठती है। वह इतनी ठंडी है क्योंकि श्राप्ति श्रीर शैरवानर ने उसे नहीं जलाया।
- (१७) माधव विदेघ ने तब श्रिप्त से पूछा कि मैं कहाँ रहूँ ? उसने उत्तर दिया कि तेरा निवास इस नदी के पूर्व में हो। श्रव तक भी यह नदी कौ शक्तों श्रीर विदेहों की सीमा है वगोंकि ये माधव की संतर्ति है। (शतपथ ब्राह्मण १-४-१)

उत्पर के वाक्यों में हम लोगों को करिपत कथा के रूप में श्रधिवा-रियों के सरस्वती के तट से गंडक तक धीरे-धीरे बदने का बृत्तान्त मिलता है। यह नदी दोनों राज्यों की सीमा थी। कोशल लोग उसके पश्चिम में रहते थे श्रीर विदेह लोग उसके पूरव में। इसी प्रकार ऐतरेय बाह्यण में हम मसीह से लगभग १००० वर्ष पूर्व के भारतीय उस इतिहास का दिग्दर्शन करते हैं जिसमें दिल्ण घोर दिल्ग-पश्चिम भारत की श्रोर श्रायों ने विस्तार किया थ:। यथाः—

"तव प्रव दिशा में वासकों ने सारे संसार का राज्य पाने के लिये ३१ दिन तक इन्हीं तीनों ऋक् छौर यन्न की ऋचाओं छौर उन गम्भीर शब्दों से जिनका वर्णन श्रभी किया जा चुका है उस (इन्द्र) का प्रतिष्टा-पन किया। इसीलिये पूर्वी जातियों के सब राजाओं को देवनाओं के लिए इस श्राद्श के श्रनुसार संसार के महाराजा की भाँति राज-तिलक दिया जाता है छौर वे सम्राट कहलाते हैं।"

"तय दिल्ला देश में रुड़ लोगों ने सुख भोग प्राप्त करने के लिये इन्ड़ को ३१ दिन तक इन तीनों ऋकों खर्थात् यज्ञस् छोर उन गम्भीर शब्दों से (जिसका उझे खर्थाी हो चुका है) प्रतिष्टापन किया। इसी लिये दिल्ला देश के जीवों के राजाधों को सुख भोग के लिये राजतिलक दिए जाते हैं छौर वे भोज धर्थात् भोग करते हैं।"

" तब पश्चिम देश में देवी छादित्यों ने स्वतंत्र राज्य पाने के लिये उसका उन तोनों ऋकों छर्धात् यजुप् की ऋचाओं छीर उन गम्भीर शब्दों से प्रतिष्टापन किया। इसी लिये पश्चिम देशों के नीच्यों धीर छपाच्यों के सब राजे स्वतंत्र राज्य करते हैं छीर स्वराद धर्थात् स्वतंत्री राजा कहलाते हैं।"

"तच उत्तरी देश में विश्व देवों ने प्रख्यात शासन के लिये उसका उन्हीं तीनों ऋचाओं से प्रतिष्टापन किया। इसी लिये हिमालय के उस धोर के उत्तरी देशों से सब लोग जैसे उत्तर कुर लोग उत्तर माद लोग विना राजा के वसने के लिये स्थिर किये गये धौर वे विराज धर्यात् विना राजा के कहलाते हैं।"

"तत्र मध्य देश में जो कि एक दर स्यापित स्थान है, साध्यों कौर क्षपत्यों ने राज्य के हित्रे दुन्द का ३५ दिन तक प्रतिष्टापन किया इसी लिये कुरु, पाँचालों तथा वसों श्रीर उसीनरों के राजाओं की राज्यतिलक दिया जाता है श्रीर वे राजा कहलाते हैं।"

ृ चास्तय में शुक्क यजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा ने ही यज्ञों का लड़ा भारी प्रचार किया जो इन पूर्व के देशों में बहुत बढ़ गया था। शतपत्र घाछण में श्रध्वर्यु की रालतियाँ चार-वार निकाली गई हैं, जो चरक शाखा का पुरोहित होता है। कृष्ण यजुर्वेद की तीन शाखाश्रों-कठ, किप-एल शीर मैत्रायणीय-को चरक शाखा कहते हैं।

शतपथ बाह्यण में यहंत, श्रमण श्रीर प्रतिवृद्ध शब्द श्राने हैं। ऋषियों की वंशावितयों में गौतम का नाम विशेष रूप से श्राता है।

साँख्य दर्शैन के शारम्भिक तिद्धान्तों का भी कृत्र वर्णन मिनता है,श्रीर साँख्य के प्रसिद्ध श्राचार्य श्रासुरी का नाम तो कई एक स्थानों पर श्राता है।

कुर-राज जनमेजय का वर्णन यहाँ पहले पहल ही थाता है। पाए उवों का वर्णन कुछ न होते हुए भी थार्ज न का वर्णन किया गया है विदेह राज जनक तो इसके रुख्य श्राश्रयदाता हैं, किन्तु विदेह की गद्दी के सभी राजाओं का नाम जनक होने से यह निश्रय करना कठिन है कि यह जनक सीता के पिता ही थे। थ्रवश्य ही ये जनक कोई महाभारत कालीन जनक रहे होंगे।

कालिवास के नाटकों के दोनों कथानक भी इसमें मिलते हैं। पुरुरेखा श्रीर उर्वशी के प्रेम श्रीर वियोग की कथा, जिसका ऋग्वेद में रूपक मिल ' गया है, यहाँ विस्तृत रूप में वर्णन की गई है। दुष्यन्त श्रीर शकुन्तला के पुत्र भरत का वर्णन भी इसमें किया गया है. जिनके उद्धरण इसी श्रध्याय में श्रागे वतावे गये हैं।

जल प्रलय की उस प्रसिद्ध कथा का भी इसमें वर्णन है जिसका कुछ वर्णन श्वयंवेद में है श्रीर जिसका महाभारत, जिंद श्रवस्ता तथा वाइविल में वर्णन किया गया है। इसमें वतलाया गया है कि किस प्रकार मनु को एक छोटी सी मछली मिल गई, जिसने श्रपनी सहायता से मनु को धाने वाले जल-प्रलय से रक्ता करने का वचन दिया। मछलो के उपरेश के धनुसार एक जहाज वनवाकर मनु,जल-प्रलय के समय उसमें बैठ गये धीर वही मछली उस जहाज को उत्तरी पर्वत पर ले गई, जिसके सींग से उसने धपना जहाज वाँघ दिया था। फिर धपनी पुत्री के द्वारा मनु ने मनुष्य जाति की उत्पत्ति की थी।

शतपथ बाह्यण में इस प्रकार के चहुत से श्राख्यान श्रीर कथानक श्राये हैं। इसकी रचना से पता लगता है कि यह ब्राह्मण के पिछले भाग में दना है। इसकी भाषा श्रन्य बाह्मण अन्थों की श्रपेचा श्रधिक उन्नत, सुविधाननक श्रीर स्पष्ट है। यज्ञों का वर्णन भी इसका सर्वथा विशेष पद्धति पर है। श्रध्यात्म विषय में भी इसमें एक ववाइ पर श्रधिक जोर दिया गया है, जब कि इसका उपनिषद् भी वैदिक दर्शन शास्त्रों का उस्कृष्ट अन्थ माना गया है।

श्यवंवेद का सम्बन्ध गोपथ बाहाण से है। पर उसका उस संहिता से कोई प्रकट संबन्ध प्रतीत नहीं होता। यह बाहाण विलक्क ध्रवं-ध्रोन प्रतीत होता है। लेख भी मिश्रित हैं। इस बाहाण के दो भाग हैं। पूर्वार्द्ध में पाँच ध्रध्याय हैं ध्रीर उत्तरार्द्ध में छः ध्रध्याय हैं। हो भाग पहुत बाद की रचनाएँ हैं, क्योंकि वह वैतान सूत्र के प्रधान वने हैं ध्रीर उनमें कोई ध्रथ्यंण ध्राख्यायिका भी नहीं है। पूर्वार्घ में उतना धेंदा ही मौलिक है, जिसका किसी यज्ञ या संस्कार से संबन्ध नहीं है, धन्यथा वाकी सब शतपथ बाहाण के ग्यारहवें धीर वारहवें काएड से धीर कुछ धंश ऐतरेय बाहाण से लिये गये हैं। इस बाहाण का सुख्य उद्देश ध्रध्यं वेद धीर चीरों काएडों के वर्णन धीर परिष्ठत व्यावस्य के नियमों के कारण इसको बहुत बाद की रचना समन्त जाता है। उत्तरार्द्ध वित्रहुज बाहाण के हंग का है। उसमें वैतान धीतसुज्ञ के टंग पर प्रशे का वर्णन साहाण के हंग का है। उसमें वैतान धीतसुज्ञ के टंग पर प्रशे का वर्णन

किया गया है। इस सुत्र का श्रीर बाज में का सम्मन्ध उलटा हो गया है। क्योंकि सुत्रों का श्राधार कालण होने के स्थान में यहां बाह्यण का श्राधार सुत्र हो गया है। इसका दो तिहाई प्राचीन अन्यों से लिया गया है। ऐतरेय श्रीर कीपीतिक बाह्यणों के विष्य को मुख्य रूप से लिया गया है। मैत्रायणी श्रीर तैत्तरीय संहिताशों के भी कुछ श्रंश लिये गये हैं। थोड़े से श्रंश शतपथ श्रीर पंचविंश शाह्यण से भी लिये गये हैं।

श्रव यह देखना है कि बाग्रणों की कुल संख्या कितनी है। बाह्यणों की कुल संख्या अप है। जिनमें १५ प्रकाशित हो चुके हैं। दो श्रप्रका-शित हैं; परन्तु प्राप्त होते हैं। १८ बाह्यण ऐसे हैं जिनका साहित्य में पता चलता है; परन्तु प्राप्त नहीं हैं। ये १८ श्रप्राप्त बाग्रण इस प्रकार है:—

(१) चाक बाह्यण (यजुर्वेदीय) विश्वरूपाचार्य कृत बालकीड़ा टीका में उद्ध्त, भाग प्रथम ए० ४८, ८०। भाग द्वितीय ए० ८६, भाग २ ए० ८७ पर लिखा है—

'तथा श्रग्निपोमीय ब्राह्मणे चरकाणाम्'

यह याजुप् चरक शाला का प्रधान द्राह्मण था। इसके प्रारण्यक का एक प्राचीन हस्त लेल लाहोर पुस्तकालय में है। यह प्रधिकाश में सप्ठ 'प्रपाठात्मक मैत्रपुरिनपद् से मिलता है।

- (२) श्वेताधतर ब्राह्मण—(यजुर्वेदीय) बालकीड़ा टीका भाग १, पृ० = पर उद्घत श्वेताश्वतरोपनिपद् इसी के श्वारण्यक का भाग प्रतीत होता है।
- (३) काठक बाइएए (यजुवेंदीय) तैतिरीय बाह्यए के कुछ धन्तिम भागों को भी कठ वा क ठक बाइएए कहते हैं, परन्तु यह काठक बाह्यए उससे भित्र हैं। यह चरकों के द्वादरा धवान्तर विभागों में से एक है। इसके धारएयक का कुछ हस्त तिबित

रूप में यूरोप के पुस्तकालयों में विद्यमान् है। श्रीनगर कारमीर के एक शाह्यण का कहना है कि इसका हस्तलेख मिल सकता है। एफ. थ्रो. श्रेडर सम्पादित "माइनर उपनिपदस्" प्रथम भाग पृ० ३१~४ र तक जो कठश्रुत्युपनिपत् छपा है, वह इसी शाह्यण का कोई थन्तिम भाग थ्रथवा खिल प्रतीत होता है। इसके वचनों को यतिधर्मसंग्रह में विश्वेश्वर सरस्वती, स्नानन्दाश्रम पुना के संस्करण (सन १९०९) के पृ० २२ पं० २६ पृ० ७६ पं० ६ थ्रादि पर काठक शाह्यण के नाम से भी उद्धत करता है।

- (४) मैत्रायणी ब्राह्मण—(यजुर्वेदीय) वौधायन श्रीतस्त्र ३०, म उद्धत। नासिक के मृद्ध से वृद्ध मैत्रायणी शाखा के श्रध्येत ब्राह्मणों ने कहा था कि उन्हें इसके श्रस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं रहा। उनके कथनानुसार उनकी संहिता में ही ब्राह्मण सम्मिलित है, परन्तु पूर्वोक्त वौधायन श्रीतस्त्र का प्रमाण मृद्धित श्रन्थ में नहीं मिला, इसलिए ब्राह्मण प्रथक हो रहा होगा। मैत्रायणी उपनिपद् का श्रस्तित्व भी इस ब्राह्मण का होना बता रहा है, किर भी पूरा निर्णय होने के लिये मैत्रायणीय संहिता का पुनः छपना श्रावश्यक है। बहौदा के स्चीपत्र (सन् १६२५) सं० ७६ में कहा गया है कि उनका हस्तलेख, मृद्धित में. सं. से कुछ भिल है। बालकीड़ा भाग २ ए० २० एं० ३ पर एक श्रुति उद्धत है, उसी श्रुति को विश्वेश्वर चित्रभमं संग्रह ए० ७६ पर मैत्रायणी श्रुति के नाम से उद्धत करता है,
- ( ५ ) भाइवि ब्राज्य, वृहदेवता ४. २३. भाषिक सूत्र ३ १५. नारद शिचा १. १३ महाभाष्य ४. २. १०४. में इसका मत व नामका उद्देख हैं।

- (६) जावाल वाह्यण, (यजुर्वेदीय) जावाल श्रुति का एक लम्या उद्धरण वालकीदा भाग २, ए० ६४, ६५ पर उद्धृत है। यह संभवतः ब्राह्मण का पाठ होगा। बृहज्जावालोपनिपद् नवीन है, परन्तु जावाल उपनिपद् श्राचीन प्रतीत होता है। इस शाखा का प्रद्य-सूत्र (जावालिप्रद्य) गौतम धर्मसूत्र मस्करी भाष्य के पृ० २६७, ३८६ पर उद्धृत है।
- ( ७ ) पैक्षी ब्राह्मण इसका ही दूसरा नाम पैक्षय ब्राह्मण वा पैक्षायित ब्राह्मण भी है। यह श्रापस्तम्ब श्रीतसूत्र ५, १८, ६, १८, ६ में उद्धत है। श्राचार्थ शंकर स्वामी भी इसे शारीरिक सूत्र भाष्य में उद्धत करते हैं। पैक्षी कृत्य का उन्नेख महाभाष्य ४. २. ६६ में क्या गया है।
- ( म ) शास्त्रायन ब्राह्मण-( सामवेदीय ? ) श्रापस्तम्ब श्रीतसूत्र १०, १२-१३, १४ ॥ २१, १६०४, १म, पुष्पसूत्र म.ट. १म४ में उद्धत है। सायण श्रपने ऋग्वेद भाष्य श्रीर ताण्ड्य ब्राह्मण भाष्य में इसे बहुत उद्धत करता है। इसी क्रा कल्प ब्राह्मकीड़ा भाग १, ५० ३म पर उद्धत है,
- (१६) कंकित बाह्यण 'श्रापस्तम्ब श्रौतसूत्र १४-२०-४ पर उद्धत है, महाभाष्य ४.२.६६ कीलहार्न सं० ५० २८६ पं० १२ पर कांकताः प्रयोग है, इससे भी कंकित शालाके श्रस्तित्व का पता लगता है।
- ( १० ) सौलभ बाह्यस्य महाभाष्य ४.२.६६; ।४.३.१०५, पर इसका उन्नेख है।
- (११) कालबिव बाह्यण-(सामवेदीय) आपस्तम्ब श्रीत २०३६-६ पर उद्घत है। पुष्पसूत्र प्रपाठक ८-८-१८४ पर भी यह उद्घत है,

- ( १२ ) शैलालि बाह्यण—धापस्तम्ब श्रीत ६ ४.७ पर उद्धत है,
- (१३) कौसिक बाह्यण, गोभिल गृह्य सूत्र ३.२.४ पर उद्धत है, किन्तु सम्भव है कि यह धर्मस्कन्ध बा०, अन्तर्यामी बा० दिवाकी से बा०, धिष्णय बा०, शिशुमार बा० छादि के समान यह भी किसी बा• का भाग हो।
- ( १४') खारिडकेय बात्तरण, ( यजुर्वेदीय ) भाषिकः स्त्रं ३.२६ पर अ उद्धत है।
- (१५) श्रीखेय बाह्यण (यज्जवेदीय) भाषिक सूत्र ३-२६ पर उद्-धत है।
- ( १६ ) हारिद्रविक बाल्ण।
- ( १७ ) तुम्बरः बाह्यण ।
- ( १८ ) श्रारुणेय ब्राह्मण-ये श्रन्तिम तीनों ब्राह्मण महाभाष्य ४.३.१०४ पर उक्षिखित हैं।

## ब्राह्मणों का संकलन काल

वृहदारण्यक ४। ६। ३ तथा ६। ४। ४ के वंश माहाणों के धानु-सार माहाण वाक्यों का धादि प्रवचन कर्ता माहा माना गया है। प्रजापति, मन्वादि महर्षियों का नाम भी माहाण वाक्यों के प्रवचन कर्ताधों में लिया जाता है। कई एक माहाण धंशों के प्राचीन होने पर भी यह निध्य करना फठिन है कि उनका वास्तविक काल क्या था। हाँ, यह कहा जा सकता है कि इन सब का संकलन महाभारत काल में कृष्ण हैपायन, वेद-व्यास तथा उनके शिष्य प्रशिष्यों ने किया था। शतपथ धादि माहाणों में धनेक स्थलों पर उन ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पाये जाते हैं जो महाभारत काल के कुछ ही पहिले के थे, यथा—

(१) त्रेतेन हैर्तन भरतो दौःपन्तिरीजे ......

तदेतदृ गाथयाभिगीतम्— श्रष्टासप्ततिं भरतो दौःपन्तिर्थमुनामनु, गङ्गायाँ चृत्रकोऽत्रक्तात् पञ्चपञ्चाशतः हृ हयान् ॥इति॥ १९॥ शकुन्तला नाडिपत्यप्सरा भरतः दधेः ।। महद्य भरतस्य न पूत्रे नापरे ननाः । दिवं मत्ये इव वाहुभ्यां नोदापुः पञ्चमानवाः ॥इति॥ "१५" शतपथ १३.४.४

#### तथा च---

पेतेन ह वा ऐं द्रे ए महाभिषेकेण द्रीय तमा मामतेयो भरत द्रौष्यन्तिमभिषिपेच, ....... वद्द्येते रलोका स्रमिगीताः। हिर्ण्येन परीवृतान् कृष्णान् शुक्लद्तो सृगान्, मण्णारे भरतोऽददाच्छ्तं बद्धानि सप्त च ॥ भरतस्यैप दौष्यन्तेरिकः साचिगुणे चितः यस्मिन्सहस्नं बाह्मण बद्दशो गावि भेलिरे,, स्रष्टासप्ततिं भरतो दौष्यन्तिर्यमुनामन्, गङ्गायां वृत्रघ्नेऽबन्नात् पञ्चपञ्चाशतं ह्यान्, व्यस्त्रिंशच्छ्तं राजाऽश्वान् वष्वाय मेष्यान्, दौष्यन्तिद्त्यगादाचो मायां मायावत्तरः॥ सहाकर्म भरतस्य न पूर्वे नापरे जनाः, दिवं मत्यं इव हस्ताभ्यां नोदापुः पञ्च मानवाः॥इति॥ ऐतरेय बाह्मण द.२३

इन गाथाथों —यज्ञगाथाथों — श्लोकों में वर्तमान दौष्यन्ति भरत थौर शकुन्तला नाम स्पष्ट महाभारत काल से कुछ ही पहिले होने वाले व्यक्तियों के हैं, श्रतएव इन सब बाह्यणों को महाभारत काल का मानना ही युक्तिसंगत है, (२) बाह्मण अन्थों के महाभारत कालीन होने में स्वयं महाभारत भी साची है, महाभारत श्रादि पर्वे श्रध्याय ६४ में लिखा है—

> ब्रह्मणो ब्राह्मणानां च तथानुब्रहकाङ्क्या, विव्यास वेदान् यस्मात् स तस्माद्व्यास इति स्पृतः ॥ १३० ॥

वेदानाध्यापयामास महाभारतपञ्चमान्, सुमन्तुं जैमिनिं पैलं शुकं चैव स्वमात्मजम् ॥१३१॥ प्रभुर्विरष्टो वरदो वैशंपायनमेव च, संहितास्तैः पृथक्वेन भारतस्य प्रकाशिताः ॥१३२॥

श्वर्थात्—वेद्द्यास के सुमन्तु, जैमिनि, वैशंपायन थार पैल ये चार शिष्य थे। इन्हीं चारों को उनने वेदादि ग्रन्थ पदाये। यह न्यास पाराशर्य न्यास के श्रतिरिक्त श्रन्य नहीं थे, इसका प्रमाण भी महाभारत शान्तिपर्व श्रष्याय ३३४ में है—

> विविक्ते पर्वततरे पाराशयों महातपाः, वेदानध्यापयामास न्यासः शिष्यान् महातपाः ॥२६॥ सुमन्तुं च महाभागं वैशंपायनमेव च, जैमिनिं च महाप्राज्ञं पैलं चापि तपस्विनम् ॥२७॥

वेशम्पायन को ही चरक कहते हैं, काशिकावृत्ति ४।३।१०४ में लिखा है-

वैशंपायनान्तेवासिनो नव"""

परक इति वैशंपायनस्याख्या,

तत् सन्वंधेन सर्वे तदन्तेवासिनश्चरका इच्युच्यन्ते,

पुनः महाभाष्य ४,३.१०४ पर पतन्जलि मुनि ने लिखा है,

वैशंपोयनान्तेवासी फठः, फठान्तेवासी खाटायनः।
वैशम्पायनान्तेवासी फलापी,

| यह शिष्यपरम्परा निम्नलिखित प्रकार से सुस्पष्ट हो लावेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वैशंपायन ( चरक )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| and the state of t |
| Local Control of the  |
| (१) श्रालिंग (६) कलापी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (२) पलंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (२) पलग । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (४) ऋचाभ इतिदु तुम्बर उल्क छगलिन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (१) घारुणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (६) तारहयक र अंग्रेस्टर स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (७) श्यामायन १००० । १००० ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| इनमें से १-३ प्राच्य; ४-६ उदीच्य घोर ७-६ माध्यम हैं, देखियें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| महाभाष्य ४ । २ । १३८ और काशिकाबृत्ति ४ । ३ । १०४ प्रवेक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (१) हारिवियाः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ( २ ) तीम्बुरविणः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (१) हारिदावणः,<br>(२) तीम्ब्रुरविणः,<br>(३) श्रारुणिनः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| े ये तीनों महोभाष्य ४। २। १०४ में बाह्मण बन्ध प्रवचनकर्ती कहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| गये हैं, श्रतः यह निर्विवाद है कि साम्प्रतिक सब बासण प्रन्थं महाभारत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| काल में हो संगृहीत हुए। 😁 👝 📜 🔭 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (३) याज्ञवरुक्य भी महाभारत कालीन ही है। महाभारत सभा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पर्वे श्रध्याय थे में लिखा है—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ः वको दालम्यः स्यूलशिराः कृष्णद्वैपायनः शुकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सुमन्तुजै मिनिः पैलो स्थासशिष्यास्तथा वयम् ॥१०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तित्तिरियोज्ञवल्क्यश्च सञ्जतो रोमहर्पणः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

श्रयात् ये सव वड़े वड़े ऋषि महाराज युधिष्टिर की सभा को सुशो-भित कर रहे थे।

शतपथ बाह्यण याज्ञवल्क्य प्रोक्त है, इस विषय में काशिकावृत्ति ४।३।१०१ में लिखा है—

> बाह्यणेषु तावन-भाह्मविनः, शाय्यायनिनः ऐतरेयिणः, ' ...पुराण्य्रोक्तेष्विति किम्, याज्ञवल्क्यानि बाह्मणानि ... याज्ञवल्क्याद्योऽचिरकाला इत्योख्यानेषुवार्ता,

जयादित्य का यह लेख महाभाष्य के विरुद्ध है। जयादित्य के संदेह का कारण कोई प्राचीन 'श्राष्यान' है, परंतु उससे जयादित्य का स्राभिप्राय नहीं सिद्ध होता। बाह्मण-प्रंथों के श्रवान्तर भागों को भी बाह्मण कहते हैं। शतपथ बाह्मण के श्रनेक श्रवान्तर बाह्मण श्राप्यंत प्राचीन हैं। शतपथ बाह्मण के श्रनेक श्रवान्तर बाह्मण श्राप्यंत प्राचीन हैं। शतपथ बाह्मण से नहीं प्रत्युत उसके श्रवान्तर बाह्मणों से हैं। शतपथ बाह्मण का प्रवचन तो तभी हुन्ना था जब कि भाइवि, शाय्यायन श्रीर ऐतरेय श्रादि बाह्मणों का प्रवचन हुन्ना था। इनमें से ऐतरेय बाह्मण का प्रवचन कर्ता महिदास, सुमन्तु श्रादि से कुन्नु प्राचीन है, देखिये श्राधनायन गृह्मस्य ३। ४। ४। याज्ञवाल्यय इन्हीं का सहकारी है, श्रतः याज्ञवल्यय श्रीर तत्योक्त शतपथ बाह्मण भी महाभारत-कालीन ही हैं।

यहाँ यह संदेह नहीं किया जा सकता कि महाभारत शान्तिपर्व प्राचाय ३१४ श्लोक ३, ४ तथा घष्याय ३२३ के श्लोक २२-२३ के श्रानुसार याज्ञवल्क्य को सम्बाद देवराति जनक से हुछा था, जो कि बाल्मीकि रामायण यालकाएउ सर्ग ७१ श्लोक ६ के धनुसार सीता के पिता हैं। क्योंकि देवराति जनक धनेक हो सकते हैं। महाभारत काल में भी एक प्रसिद्ध जनक था, धौर उसी का वैयासकि छुक के साथ संदाद हुष्या था। दैवराति जनक वही या उससे कुछ हो पूर्वकालीन हो सकता है, क्योंकि महाभारत में इसी प्रकरण की समाप्ति पर भीष्म कहते हैं कि याज्ञवल्क्य थ्रौर दैवराति जनक के सम्वाद का तथ्य उन्होंने स्वयं दैव-राति जनक से प्राप्त किया था,

भीष्म उवाच—

एतन्मयाऽसं जनकात् पुरस्तात् तेनापि चासं नृप याज्ञवन्क्यात् . ज्ञातं विशिष्टं न तथा हि यज्ञा ज्ञानेन दुर्गं तस्ते न यज्ञैः ॥१०६॥

शान्तिपर्वे श्रध्याय ३२३

शान्तिपर्व के उपदेश के समय भीष्मजी की थायु २०० वर्ष से कुछ कम ही थी। इस गणनानुसार दैवराति जनक महामारत-युद्ध से १४० वर्ष के थन्दर थन्दर ही हो सकते हैं। श्रवण्व शतपथ शाह्मण भी महा-भारत काल में ही 'शोक' हुआ समभना चाहिए।

(४) शतपथ बाह्मण श्रीर उनका प्रवचनकर्ता याज्ञवल्क्य महाभारत कालीन ही हैं इसकी शतपथ बाह्मण भी साची देता है, यथा—

> श्रथ प्रपदाज्यं तदुह चरकाध्वर्यवः प्रपदाज्यमेवाग्रेऽभि— धारयन्ति प्राणः प्रपदाज्यमिति वदन्तस्तदुह याज्ञवल्क्यं चरका— ध्वयु दुनुज्याजहार ।

> > शतपथ ३। ८। २। २४

ताउह चरकाः, नानैव मन्त्राभ्यां जुह्नति प्राणोदानौ वाऽस्यैतो नानावीयौ प्राणोदानौ कुर्म इति वदन्तस्तदु तथा न कुर्यात्

शतपंथ ४। १। २। १६

यदि तं चरकेश्यो वा यतो वानुव्रवीत् श० ४।२।४।९ तदु इ चरकध्वर्यवो विगृह्मन्ति, शतपथ ४।२।३।१४ प्राजापत्यं चरका श्रालभन्ते, शतपथ ६।२।२।१ इति ह स्माह माहित्थिर्यं चरकाः प्राजापत्येपशावाहुरिति

शतपथ ६-१-१-१०

तदु ह चरकाध्वर्यवः। शतपथ = । १ । ३ । ७

इत्यादि स्थलों में जो 'चरक' श्रथवा 'चरकाध्वयुं' कहे गये हैं, वे सब वेशंपायन शिष्य हैं। वायुपुराण पूर्वार्द्ध श्रध्याय ६२ में भी इसी को पुष्ट किया गया है—

ब्रह्मस्या तु यैश्चीर्णा चरणाच्चरकाः स्मृताः, वैशम्पायनशिष्यास्ते चरकाः समुदाहृताः ॥ २३ ॥

श्रीर यह हम पहिले ही बतला चुके हैं कि चरक-वैराम्पायन महाभारत कालीन था, श्रतः उसका वा उसके शिष्यों का उन्हे ख करने वाला प्रनथ महाभारत काल से पहिले का नहीं हो सकता ।

( ५ ) वाज्ञवल्क्य और शतपथ बाल्य के महाभारत कालीन होने में एक और प्रमाण भी है—

महाराज जनक की सभा में याज्ञवल्स्य का ऋषियों के साथ जो महान संवाद हुआ था, उसका वर्णन शतपथ कारड ११-१४ में है, ऋषियों में एक विदग्ध शाकल्य १९।४।६०३ था, याज्ञवल्स्य के एक प्रश्न का उत्तर न देने से उसका मूर्णा गिर गया १४।४।०।२० यह शाकल्य भाग्वेद का प्रसिद्ध ऋषि हुचा है, यही पदकारों में भी सई-ध्रेष्ठ था, इसका प्रा नाम देविमत्र शाकल्य था, बाह्यवाह सुत याज्ञवल्स्य ( षायुपुराण पूर्वोद्ध ६०।४९) के साथ इसका जो बाद हुधा था, उसका उल्लेख वायुपुराण पूर्वोद्ध ध्रथ्याय ६० के शतुसार इस देविमत्र शाकल्य है, वायुपुराण के पूर्वोद्ध ध्रथ्याय ६० के शतुसार इस देविमत्र शाकल्य

(विदग्ध) के पूर्वोत्तर कुछ ऋग्वेदीय श्राचार्यों की गुरुपरम्परा का चित्र निम्निबिखित हैं—

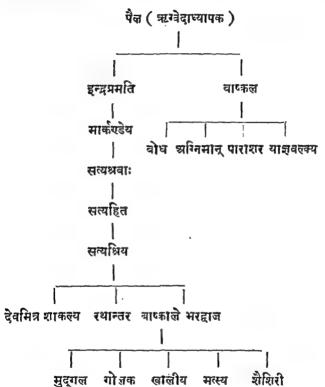

तारहय, दैवत, पर्ह्विश, मंत्र बाह्यण, संहितोपनिपद्, शापे य-वंश, समविधान, जैमिनि उपनिपद्, तलवकार, शास्त्रायन श्रीर काल-विवि श्रादि श्रनेक बाह्यण ग्रन्थ वन गये।

धीरे-धीरे वेद का वास्तिवक महत्व नष्ट हुन्ना और स्वार्थियों ने यज्ञ के नाम पर भयानक हिंसा और व्यभिचार सम्बन्धी पाप करने ग्रुरू कर दिये। हजारों वर्ष तक ये रोमांचकारी कार्य होते रहे— श्रन्त में जैन श्रोर बोद्ध धर्म का उदय हुशा। ये दोनों ही धर्म चित्रयों की बाह्यण तथा उनकी हिंसामयी यज्ञों के विरुद्ध कान्ति के परिणाम थे। इन दोनों धर्मों ने वैदिक धर्म पर इतने जोर का श्राधात किया कि बाह्यणों की शक्ति छिन्न-भिन्न हो गई। उन्होंने वेदांगों का निर्माण किया। शिचा श्रीर कच्प बनाये। बौद्धों की देखादेखी कच्प-साहित्य प्रायः स्त्रों में ही बनाया। इसके चार विभाग किये गये, श्रीत स्त्र, गृह्यस्त्र, 'धर्मस्त्र श्रीर शुक्व-स्त्र । एक-एक प्रकार के स्त्रों को श्रनेक-श्रनेक श्राचायों ने लिखा जिनमें से बहुत से ग्रन्थ श्रधाविष्ठ उपलब्ध हैं।

श्रीतस्त्रों में यज्ञों के विधान की विधियों का वर्णन किया गया, गृह्यस्त्रों में गर्भादानादि १८ गृह्य संस्कारों का वर्णन किया गया, धर्म-स्त्रों में दैनिक जीवन ज्यतीत करने, उत्तम लोक की प्राप्ति धौर पुरुष पाप के नियमों का वर्णन किया गया, तया शुल्वस्त्रों में यज्ञ-शाला श्रादि बनाने की विधियों का वर्णन किया गया।

तीसरे वेदांग व्याकरण में लौकिक धीर वैदिक संस्कृत भाषाघों के नियमों का वर्णन, चौथे वेदांग में निघण्ड में वैदिक कोप का वर्णन, ( निरुक्त इसी निघण्ड की टीका है ) पांचवें वेदांग छन्द में लौकिक धीर वैदिक छन्दों का वर्णन तथा छुटें वेदांग ज्योतिष में यहाँ के समय के योग्य तारा, नजन्न धादि का वर्णन है।

- (३) गी पथ माछण पूर्वभाग १।१ से भी यही सिद्ध होता है।
  " यान् मन्त्रानपध्यत् स ध्याधर्दणो वेदोऽभवत्।"
- (४) प्राह्मण प्रन्थों में जहाँ वेदों की उत्पत्ति लिखी है वहाँ प्राह्मणों की उत्पत्ति का नाम भी नहीं है, जिससे प्रगट होता है कि प्राह्मण वेद नहीं है। उदाहरणार्थ—
- " · · · स एतानि श्रीणि ज्योतींप्यम्यतप्यत सो अनेरेवचीं अस्तत वायोर्यज्रापादित्यात् सामानि, स एतांत्रयीं विधानम्यतप्यत । · · · · ।

श्रथेतस्या एव त्रस्ये विद्यार्थे तेनोरसं प्रावृहत्, एतेपामेव वेदानां भिप-ज्यार्थे स भूरित्यृचां प्रावृहत् ... ... । कौपीतिक वा० ६।१०

중 중 중 중

"स इमानि त्रीणि ज्योति छ ष्यभितताप, तेम्प्रस्तसेभ्यस्त्रयो वेदा श्रनायन्ताग्ने ऋ खेदो वायोयु जुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः ॥६॥ स इमांस्त्रीन् वेदानभितताप तेम्यस्तसेग्यस्त्रीणि श्रकाण्यनायन्त सूरित्यु-ग्वेदात् ''' ॥४॥ शतपथ १५।४।८ ''

स एतास्तिल देवता श्रभ्यतपत्, तासां तत्यमानानां रसान् प्रावृहत्, श्रमनेऋ वो वायोर्यज् ्पि सामान्यादिलात्॥ २ ॥

स एतांत्रयीं विद्यामस्यतपत्, तस्यास्तप्यमानाया रसान् प्रावृहत् भूरि-ऋग्यः ॥३॥ छान्दोग्य उ० ४।१७

श्रतएव इनसे भी यही सिद्ध होता है कि बाह्यण ग्रन्थ संहिताओं के साथ-साथ प्रगट नहीं हुए।

(५) शतपथ बाह्यण १४।६।२०।६ में स्पष्ट रूप से वेदों से उप-निपदों को प्रथक माना है—

" ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽधर्वाङ्गरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिपदः श्लोकः सूत्राण्यनुज्याख्यानानि ज्याख्यानानि वाचैव सम्राट् ।यन्ते "

लगभग ऐसा ही पाठ शतपथ ९४।४।४।१० में भी श्राता है। यहाँ सूत्र के श्रादि के समान उपनिपदों को भी वेदों से पृथक माना है, श्रत- एव जब बाह्मण बन्थ स्वयं ही ब्राह्मणों के भाग उपनिपद को वेद नहीं मानते तो बाह्मण स्वयं किस प्रकार वेद हो सकते हैं।

### पाणिनीय सूत्र शौनकादिम्यश्च्छन्दसि ४।३।१०६

से हम जानते हैं कि शौनक किसी शाखा वा ब्राह्मण का प्रवचन कर्ता है, सम्भवतः यह शाखा श्राथवंशों की थी, श्राथलायन शौनक का शिष्य था, शौनक शिष्य होने से ही ग्राश्वलायन ग्रपने श्रौतसूत्र वा गृह्यसूत्र के श्रन्त में —नमः शौनकाय नमः, शौनकाय लिखा है।

शाखाप्रवर्तक होने से शौनक न्यास का समीपवर्ती है, श्रतएव महिदास ऐतरेय भी कृष्ण द्वैपायन न्यास से निकट ही रही है, इस महिदास ऐतरेय का प्रवचन होने से ऐतरेय बाह्मण महाभारत कालीन है, श्रीर इसी महिदास का उल्लेख करने से छान्दोग्य उपनिपद् का बाह्मण भी महाभारत कालीन है, उपनिपद् भाग कुछ पीछे का भी हो सकता है, क्योंकि याज्ञवन्क्यादि ऋषियों ने एक दिन में हो तो सारा बाह्मण कह नहीं दिया था, इसके प्रवचन में कई कई वर्ष लगे होंगे, इससे प्रतीत होता है कि ताराक्व श्रादि ऋषि जब छान्दोग्य श्रादि उपनिपदों को श्रभी कर रहे तो महिदास ऐतरेय का देहान्त हो चुका होगा, महिदास इन दूसरे ऋषियों की श्रपेजा कुछ कम ही जीवित रहे होंगे।

जैमिनि उपनिषद् बाह्यण ४।२।११ के निम्न लिखित बाक्य की भी यही संगति है—

पतद्ध तिद्वद्वान् वाह्यण उवाच महिदास ऐतरेयः। \*\*\* \*\*\* । सह पोडशश्तं वर्षाणि जिजीव।

ऐतरेय धारण्यक ऐतरेय बाह्यण का ही धन्तिम भाग है, उसमें भी सहिदास ऐतरेय का नाम धाया है—

प्ताद्ध समवै तद्विद्वानाह महिदास ऐतरेयः। २।१।८ जिससे हमारे पूर्व कथन की पुष्टि होती है।

यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखने की है कि प्राचीन प्रन्थ-कार श्रपना नाम उपरोक्त प्रकार से भी प्रन्थ में दे दिया करते थे, शतपथ बाह्यण में याज्ञवल्क्य ने, कामसुत्रों में वातस्यायन ने छोर वेदान्त सूत्रों में वादरायण ने इसी प्रकार घपने नाम का प्रयोग किया है। खोजने पर छोर भी सेंकड़ों उदाहरण ऐसे मिल सकते हैं। यहाँ एक बात छोर भी स्मरण रखने की है कि महिदास ऐतरेय की छवस्था ' पोडरां वर्पशतं ' एकसो सोलह वर्प थी न कि सोलहसी वर्प, क्योंकि शङ्कर छादि ने भी इसका यही छर्थ लिया है छोर यही छर्थ संभव भी प्रतीत होता है, इसके छितरिक्त छान्दोग्य के इस प्रकरण में पुरुष को यज्ञस्य मान फर उसकी सवनों से तुलना की है। तीनों सवनों के कुल वर्ष भी २४+४४×४८ = ११६ ही होते हैं, छतः महिदास ऐतरेय की छायु ११६ वर्ष ही थी।

( १० ) सामविधान बाह्यण ३।६।३ में एक वंश कहा है, वह निम्ब लिखित प्रकार से हैं—

(१) प्रजापति (२) बृहस्पति · (३) नारद (४) विश्वक्सेन ( ५ ) ब्यास पाराशर्य (६) जैमिनि ( ७ ) पौष्पिराड्य (८) पाराशर्यायण

( ६ ) वादसयण् | (१०) ताखिड | (११) शाय्यायनि

इन्हीं श्रन्तिम दो न्यक्तियों ने तारख्य श्रीर शाय्यायन ब्राह्मणों का प्रवचन किया था, ये श्राचार्य पाराशर्य न्यास से कुछ ही पीछे के हैं, श्रतः इनके कहे हुए ब्राह्मण ब्रन्थ भी महाभारत-कालीन ही हैं, संभवतः शतपथ ६।६।२।२४ में—

श्रथ ह स्माह ताग्रङ्यः जिस ताग्रङ्य का कथन है, वह इसी का सन्यन्धी है।

इस प्रकार अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध हो गया कि वाह्यणों का प्रवचन महाभारत काल में ही हुया है, अब जव हम इस बात पर विचार करते हैं कि वैदिक स्कों और वाह्यणों की बर्ग्वी अनादि अनन्त थोथी बातों में क्या तारतम्य है तो हमारे सामने तत्काजीन समाज की वस्तुस्थिति सन्मुख आ जातो है। वह काल जब वे आर्य लोग जो केवल आकाश, सूर्य और प्रभात को देखकर उन पर मोहित होते थे, विस्तृत जाति और जनपद निर्माण कर चुके थे—प्रजापित, राज्य और नागरिकता के सभी स्थूल उपकरण निर्माण कर चुके थे तब वे केवल चृष्टि के देवता इन्द्र की अथवा प्रभात की देवी उपा की स्तुति सीधे साधे ढंग से केंसे करते रहते ? उनमें अब आडम्बर और रुदियों के साथ साथ प्रमाद और सांसारिकता वढ़ गई थी। अब सायंकाल के अर्घ्य से लेकर बढ़े-बढ़े विधान के राजस्य और अरवमेध-यज्ञों का अनुष्टान होता था जो वर्षों में समाप्त होता था। यज्ञों के नियम, छोटी-छोटी वातों का गुरुब, और उद्देय-तुन्छ रीतियाँ अब मनुष्यों के उन स्वन्छ हदयों में जिनमें कभी केवल वेदों की विशुद्ध भावना थी—उसी प्रकार मिल गई यों जैसे वर्षों केवल वेदों की विशुद्ध भावना थी—उसी प्रकार मिल गई यों जैसे वर्षों केवल वेदों की विशुद्ध भावना थी—उसी प्रकार मिल गई यों जैसे वर्षों केवल वेदों की विशुद्ध भावना थी—उसी प्रकार मिल गई यों जैसे वर्षों केवल वेदों की विशुद्ध भावना थी—उसी प्रकार मिल गई यों जैसे वर्षों केवल वेदों की विशुद्ध भावना थी—उसी प्रकार मिल गई यों जैसे वर्षों केवल वेदों की विशुद्ध भावना थी—उसी प्रकार मिल गई यों जैसे वर्षों केवल वेदों की विश्वद्ध भावना थी—उसी प्रकार मिल गई यों जैसे वर्षों केवल वेदों की विश्वद्ध भावना थी—उसी प्रकार मिल गई यों जैसे वर्षों केवल वेदों की विश्वद्ध भावना थी—उसी प्रकार मिल गई यों जैसे वर्षों केवल वेदों की विश्वद्ध भावना थी—उसी प्रकार मिल गई यों जैसे वर्षों केवल वेदों की विश्वद्ध भावना थी—उसी प्रकार मिल गई यों जैसे वर्षों केवल वेदों की विश्वद्ध भावना थी—उसी प्रकार मिल गई यों जैसे वर्षों केवल वेदों की विश्वद्ध भावना थी—उसी प्रकार मिल गई यों केवल यों की यों केवल यों केवल यों केवल यों की यों केवल यों केवल यों केवल यों की यों किवल यों केवल यों की यों किवल यों की यों की यों किवल यों की यों किवल यों की यों किवल यों की यों कि

के निर्मल जल घरती में पड़ने पर पृत्त मिल नाती है। इसलिए बाह्यणों को लिखने की प्रणाली में बड़ा अन्तर उत्पन्न हो गया।

ऐसा ही योरोप के साहित्य का इतिहास भी तो साची देता है? क्यों योरोप के मध्यकाल के इतिहास छौर कल्पित कथाएँ उसी प्रणाली पर नहीं बनाई गयीं जिस प्रणाली में चौदहवीं शताब्दि शीर पन्दहवीं शताब्दि में प्रनथों का निर्माण हुआ था। क्यों हा म धौर गिवन ने मध्यकाल की शैली का श्रनुसरण नहीं किया। स्काट ने ही क्यों मध्यकाल की शैली का श्रनुसरण नहीं किया ? इनके वर्णित विषय तो एक ही थे।

यह स्पष्ट है कि महारानी एलिजावेथ के शासन काल श्रीर शेक्स-पियर श्रीर वेकन के साहित्य के वाद मध्यकाल के योरोपियन साहित्य प्रणाली में लिखना श्रसम्भव था। स्पष्ट था कि लोगों की बुद्धि का विकास हुश्रा था। वर्तमान तर्कशास्त्र उत्पन्न हो रहा था—वाणिज्य-ज्यापार शिल्प श्रीर समुद्रीय यातायात में क्रान्ति हो रही थी—यही तो योरोपीय साहित्य के सृष्टि परिवर्तन का इतिहास है। श्रम्बेद के स्कों में केवल पंजाब का उन्लेख है—सभी यहों सामाजिक संस्कारों श्रीर यज्ञों का स्थान केवल सिन्धु तर है। या उसकी शाखा सरस्वती।

परन्तु बाह्यणों में आधुनिक दिल्ली के आसपास भवल कुरुयों का आधुनिक कन्नौन के धासपास के देश में प्रवल पांचालों का, 'उत्तराखंद' में विदेहों का, श्रवध में कोशलों का तथा आधुनिक बनारस के धासपास काशियों का उल्लेख मिलता है। इन्होंने बढ़े-बड़े आडम्बरों से यज्ञों को किया श्रीर उनका प्रचार किया। इनमें श्रजातराज्ञ, जनक, जनमेजय, जैसे प्रतापी राजा हुये। बाह्यणों में हम इन्हों की सभ्यता श्रीर इन्हों का उल्लेख पाते हैं। पंजाव मानो भूल गया था। दिच्या श्रभी ज्ञात यथा। या उसे लोग जंगली मनुष्यों तथा पश्चश्चों की भूमि सममने थे। परन्तु श्रन्त में सृत्र श्रन्थों में तो हमें दिच्या के बड़े-बड़े राज्यों का जिक मिलता है।

न्नारण्यक त्राह्मणों के पीछे का साहित्य है। श्रीर इन्हें त्राह्मणों के श्रीन्तम ग्रंश समसे जा सकते हैं। सायण ने लिखा है कि उन्हें इसिक्ए श्रारण्यक दृहा गया था कि वे वन में पढ़े जाते थे श्रीर त्राह्मण उन यज्ञों में प्रयोग किये जाते थे कि जिन्हें गृहस्थ किया करते थे।

इन आरण्यकों का महत्त्व इसिलिए है कि वे प्रसिद्ध धार्मिक विचारों के विशेष भण्डार हैं जो उपनिषद् कहताये। बाह्यण ब्रन्थों के पीछे किपल श्रीर बुद्ध के प्रौद विचारों का प्रचार होने पर फिर बाह्यणों की थोथी-निरर्थक श्रीर वेहुदी बकवाद जीवित रहना श्रसम्भव था। उस समय भारतवासियों के हृदयों में एक नया प्रोत्साहन हो रहा था। विन्प्याचल के श्रागे एक नई भूमि का पता लग रहा था, यह दिच्या पथ था। महात्मा श्रगत्य श्रायों को यह पथ दिखा चुके थे। उत्साह भिक्त श्रीर विवेचना से परिपूर्ण उपनिषद लिखे जा रहे थे। जो ब्राह्मणों के प्रवल विरोधी थे। किपल ने जो प्रकाण्ड दार्शनिक श्रीर तत्वदर्शी महासन्व था। श्रपने प्रगाद पाण्डित्य से भारतवर्ष भर में हलचल मचा दी थी श्रीर महान् बुद्ध श्रपने दुःखवाद की समस्या को उच्च श्रात्मवाद के रूप में—उस ब्राह्मण धर्म श्रीर उसके पाप से ऊबी श्रीर प्यासी जनता को प्रदान करने लगे थे।

फलतः बाह्यणों का लोप हुआ। विस्तृत और अर्थ विहीन नियमों को लोगों ने ठुकरा दिया। तव फिर से सभी धर्म और समाज के नियम संचेप से लिखे गये। संचेप में लिखना—उन विस्तृत बाह्यणों से जबे हुए मनुष्यों के लिए एक कला बन गई। फलतः गृह दार्शनिक विषयों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बाह्यणों के आडम्बरमय ताल पर सुत्र प्रन्थों के विवेकमय काल ने बड़ी विजय प्राप्त की।

# ७ वाँ अध्याय

# ब्राह्मण काल का सामाजिक—जीवन

उपनिपदों से धौर कहीं कहीं ब्राह्मणों से भी यह प्रकट होता है कि इस समय ब्राह्मणों धौर चित्रयों में श्रेष्टता की स्पर्धा चल रही थी। ध्राह्मण लोग ब्राह्मणों के यज्ञविधानों में फँसे थे—तव चित्रयों ने उपनिपद् का मुलतः ब्रह्मज्ञान ब्राह्मणों को नहीं बताया जाता था—ध्रावश्यकता पड़ने पर छिपाया जाता था—ध्रेसे मनोरंजक उदाहरण हम नीचे पेश करते हैं—

विदेह जनक की भेंट कुछ ऐसे ब्राह्मणों से हुई जो कि श्रभी श्राये थे। ये रवेतकेतु श्रारुणेय, सेरमसुप्म सत्ययज्ञ, श्रीर याज्ञवरुक्य थे। उसने पृद्धा—"क्या तुम श्रानिहोत्र की विधि जानते हो ?"

तीनों ब्राह्मणों ने घ्रपनी शक्ति घौर बुद्धि के घ्रनुसार उत्तर दिए परन्तु किसी के उत्तर ठीक न थे। याज्ञवल्क्य का उत्तर यथार्थ बात के निकट था परन्तु वह पूर्ण न था। जनक ने उनसे यही कहा घौर रथ में वैठकर चल दिया।

ब्राह्मणों ने कहा—"इस राजन्य ने हम लोगों का श्रपमान किया है।" याज्ञवहक्य रथ पर चढ़कर राजा के पीछे गया श्रीर शंका निवारण की। (शतपथ ११।४।४) श्रवसे जनक ब्राह्मण समक्ता गया। (शत ब्रा० ११। ६। २१)

श्वेतकेतु थ्रारुणेय पांचालों की एक राजसभा में गया। प्रवाहन चित्रय ने उससे पाँच प्रश्न किये पर वह एक का भी उत्तर न दे सका। तब राजा ने उसे मूर्ख कहकर भगा दिया—वह पिता के पास थ्याया थ्रौर श्रीर कहा—"पिता! उस राजन्य ने मुक्स पाँच प्रश्न किये थ्रौर में एक का भी उत्तर न दे सका। " उसके पिता गौतम ने कहा—"पुत्र ! यह व्रह्मिवद्या हम ब्राह्मणों को प्रकट नहीं है।" दूसरे दिन वह राजा के पास गया श्रीर शिष्य की तरह सिमधा लेकर सन्मुख बैठा-राजा ने कहा—
"हे गौतम ! यह ज्ञान तुम्हारे प्रथम श्रीर किसी भी ब्राह्मण ने नहीं प्राप्त किया था इसलिए ब्राह्मणों में सब से प्रथम तुम्हों को मैं यह ज्ञान प्रदान करता हूँ। यह विद्या केवल चित्रयों ही की थी श्रीर तब गौतम ने उसे वह ज्ञान दिया।

(झान्दोग्य० उप० ४ । ३)

इसी उपनिपद् में एक दूसरे स्थान पर इसी प्रवाहन ने दो धमण्डी ब्राह्मणों को निरुत्तर करके उन्हें आत्मा का ज्ञान बताया था। शतपथ ब्राह्मण (१०।६।१।१) में और छान्दोग्य उप॰ (४।२) में एक ही कथा है—वह इस प्रकार है कि पाँच ब्राह्मणगृहस्थों और वेदा-नितयों में इस बात की जिज्ञासा हुई कि 'आत्मा क्या है? और ईश्वर क्या है?' वे उद्दालक आरुणी के पास गये। आरुणी को भी इस विपय में सन्देह था ? इसलिये वह अश्वपति कैक्य राजा के पास उन्हें ले गया जिसने उन्हें सादर उहराया। वे दूसरे दिन हाथ में समिधाएँ लिये हुये राजा के सन्मुख शिष्य की भाँति गये और उसने वह ज्ञान प्रदान किया।

कौशीतिक उपनिपद (१।१) में लिखा है कि उद्दालक श्रारुणी श्रीर उसका पुत्र रवेतकेतु दोनों हाथ में सिमधाएँ लिये हुए चित्रगांगा-यनी राजा के पास गये श्रीर समाधान किया।

कौ शीतिक उपनिपद् (४) में प्रसिद्ध विद्वान् गार्ग्यवालािक श्रीर काशियों के विद्वान राजा अजातशत्रु के वाद विवाद के विषय में एक प्रसिद्ध कथा लिखी है। इस घमण्डी ब्राह्मण ने राजा को ललकारा परन्तु शाखार्थ में हार गया। तब श्रजातशत्रु ने कहा है वालािक—दुम केवल इतना ही ज्ञान रखते हो ? उसने कहा केवल इतना ही। तब श्रजातशत्रु ने कहा—तुमने मुक्ते न्यर्थ ही यह कहकर ललकारा कि—क्या में तुग्हें ईश्वर का ज्ञान दूं। हे वालािक, वह जो सब वस्तुश्रों का कर्ता है जिनका तुमने वर्णन किया—वह जिसकी यह सब माया है केवल उसी का ज्ञान श्राप्त करना चाहिये।

तव वालांकि थ्रपने हाथ में इंधन लेकर यह कहता हुथा थ्राया 'क्या में थ्रापके निकट शिष्य की भाँति श्राऊं? तत्र ध्रजातशत्रु ने उसे उपदेश दिया।

यह कथा-तथा श्वेतकेतु आरुऐय श्रीर प्रवाहन जैगकी की कथा भी बृहदारगयक उपनिषद् में दी गई है।

इनके सिवा उपनिपदों में ऐसे धनगिनत वान्य हैं जो इस वात को प्रमाणित करते हैं कि चत्रिय सच्चे धर्म ज्ञान के।सिलानेवाले थे।

वैदिक काल की समाप्ति होने तक धार्यों ने बढ़े २ राज्य स्थापित कर लिये थे—इस बात का पिछले ध्रध्यायों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता लग जायगा। गंगा धौर जमुना के द्वावे में ध्रायों के बस जाने के उप-रान्त ४। १ सौ वर्षों तक न तो इन्हें युद्ध करने पड़े, न कोई विकट यात्रा करनी पड़ी फलतः वे छुपि-शिल्प धौर विनिमय में लगे धौर कई सुगठित राज्यों की नींव डाल सके—जो सबैथा शान्त धौर धादर्श राज्य थे। एक राजा ने ध्रपने राज्य की सुज्यवस्था का वर्णन इस ढंग से किया है—

'मेरे राज्य में कोई चोर, कंजूस, शराबी, श्रिनिहोत्र न करनेवाला, मूर्ख वा व्यभिचारी छी पुरुप नहीं है। ( छान्दोग्य० उ० ५। २) ऐसे शब्द कहना किसी भी राजा के लिए श्रित महत्वपूर्ण थे। परन्तु जब हम देखते हैं कि ये राजा लोग उच्च कोटि के श्रध्यात्मतत्व के ज्ञाता गुरु श्रोर विद्वानों में श्रपना समस्त समय व्यतीत करनेवाले थे—तब हमें इस विषय में सन्देह नहीं रह जोता कि उस समय की प्रजा की दशा ऐसी ही होगी जैसा कि श्रश्वपति कैक्य का वाक्य घोषित करता है।

इस प्रकार वैदेशिक युद्धों और संघर्षों से दूर रह कर धार्यों ने जहाँ ऐसे स्यवस्थित और सुन्दर राज्य बनाये वहाँ उन्होंने एक दोए भी उत्पन्त विश्रा—वह यह कि उनमें जातीय कटरता श्रीर संकीर्णता उत्पन्न हो गई। यज्ञ कराना एक पैनुक व्यवसाय हो गया श्रीर पीछे से वही एक जाति या वर्ण के रूप में वदन गया। धार्मिक रीतियों का श्राडरवर वहुत श्राधक वह गया था। पुरोहितों के कृत्यों को राजा जोग स्पर्धा से करते वे—स्पर्धा से दान देते थे—इसिलए उनका मान सर्व साधारण में खूब हो गया था। वे बेटी व्यवहार परस्पर करने जगे थे परन्तु श्रन्य कुल की कन्या कृपापूर्वक ले लेते थे पर देते नहीं थे। यही दशा राजाश्रों की हुई। उन्होंने भी श्रपना एक वर्ण सुगठित कर लिया श्रीर वेटी व्यवहार में वही नियम प्रचलित कर लिया। विदेह कोशल श्रादि के राजा—राज्य सत्ता, गठ श्रीर बस्तान के कारण प्रजा की दृष्टि में देव-तुत्य माने जा रहे थे। ऐसी दशा में उनकी कन्याएँ गांगने का साहस कौन करता? परन्तु बाह्यण धन श्रीर सम्मान में उनकी वरावरी के व्यक्ति थे। उनके साथ वेटी व्यवहार उनका प्रथम श्रवाध रूप से चलता रहा पीछे बाह्यणों ने जब चित्रयों पर प्रधानता प्राप्त को तब उन्होंने चित्रयों को कन्याएँ देना वन्द कर दिया।

यह दात तो स्पष्ट होती है कि इस काल में लो वर्णभेद हुआ वह क्यवसाय प्रधान हुआ। व्यवसायों की भिन्नता ही उसका कारण थी। वायु पुराण में लिखा है कि—आदि वा कृत युग में जाति भेद नहीं था थीर इसके उपरान्त ब्रह्मा ने मनुष्यों के कार्य के अनुसार उनमें भेद किया। " उनमें से लो लोग शासन करने योग्य थे और लड़ाई भिड़ाई के काम में उचत थे उन्हें औरों की रचा करने के कारण उसने चत्री बनाया। वे निःम्वार्थी लोग लो उनके साथ रहते थे, सत्य बोलते थे, और वेदों का उच्चारण भली भाँति करते थे ब्राह्मण हुए। लो लोग पतले दुर्वल थे, किसानों का काम करते थे, भूमि लोतते बोते थे, और उद्यमी थे; वे वेश्य अर्थात् कर्षक और लीविका उत्पन्न करनेवाले हुए। लो लोग सफाई करनेवाले थे और नौकरी करते थे और जिनमें बहुत ही कम

वल वा पराक्रम था वे शूद कहलाए। " ऐसे ही ऐसे वर्णन श्रीर पुराणों में पाए जाते हैं।

रामायण श्रपने श्राप्टनिक रूप में बहुत पीछे के काल में वनाई गई थी। जैसा कि हम उपर दिखला चुके हैं। उत्तर कारड के १४ वें श्रध्याय में लिखा है कि कृत युग में केवल ब्राह्मण ही लोग तपस्या करते थे; श्रेता युग में च्वी लोग उत्पन्न हुए श्रीर तब श्राप्टनिक चार जातियाँ वनीं। इस कथा की भाषा का ऐतिहासिक भाषा में उत्यों कर डालने से इसका यह श्रथे होता है कि वैदिक युग में हिन्दू श्रीयं लोग संयुक्त थे श्रीर हिंदुशों के कृत्य करते थे परन्तु ऐतिहासिक काव्य काल में धर्मा-ध्यच श्रीर राजा लोग जुदे होकर जुदी-जुदी जाति के हो गये श्रीर जन साधारण भी वैश्यों श्रीर श्रुदों को नीचस्य जातियों में वैंट गये।

हम यह भी देख चुके हैं कि महाभारत भी अपने आधुनिक रूप में यहुत पीछे के समय का प्रन्थ है। परन्तु उसमें भी जाति की उत्पत्ति के प्रत्यत और यथार्थ वर्णन पाये जाते हैं। शान्ति पर्व के १८२ वें अध्याय में लिखा है कि " लाल यह वाले द्विज लोग जो सुख भोग में आसक्त कोधी और साहसी थे और अपनी यज्ञादि की किया को भूल गये थे, वे चत्री के वर्ण में हो गये। पीले रंग के द्विज लोग जो गौओं और खेती-वारी से अपनी जीविका पालते थे और अपनी धार्मिक कियाओं को नहीं करते थे वे वैश्य वर्ण में हो गये। काले द्विज लोग जो अपवित्र दुए, मूठे और लालची थे और जो हर प्रकार के काम करके अपना पेट भरते थे, शूद्ध वर्ण के हुए। इस प्रकार द्विज लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार जुदे होकर भिन्न-भिन्न जातियों में बट गये। "

इन वाक्यों के तथा ऐसे ही दूसरे नाक्यों के लिखनेवाले निःसन्देह इस कथा को जोनते थे कि चारों जातियों की उत्पत्ति झहा की देह के चार भागों से हुई है। परन्तु उन लोगों ने इसे स्वीकार न करके इसे कवि का खलंकारमय वर्णन समका है। जैसी कि वह यथार्थ में है भी। वे बराबर इस बात को लिखते हैं कि पहिले पहल जातियाँ नहीं थी श्रीर वे बहुत ही श्रव्हा तथा न्यायसंगत श्रनुमान करते हैं कि काम-काज श्रीर व्यवसाय के भेद के कारण पीछे से जाति भेद हुशा। श्रव हम इस प्रसंग को होड़ कर इस बाग पर थोड़ा विचार करेंगे कि ऐ तहासिक काव्य काल में जाति भेद किस प्रकार था।

हम जपर कह चुके हें पहिले पहल जाति मेद गंगा के तटों के प्रांत-वासियों ही में हुआ। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि इस रीति के बुरे फल तब तक दिखायी नहीं दिये और न तब तक दिखायी दे ही सकते थे जब तक कि हिन्दू लोगों के स्वतन्त्र जाति होने का अन्त नहीं हो गया। ऐतिहासिक कान्य काल में भी लोग ठीक बाह्मणों चत्रियों की नाई धर्म विपयक ज्ञान और विद्या सीखने के अधिकारी समम्मे जाते थे और बाह्मणों चित्रयों और वैश्यों में किसी किसी अवस्था में परस्पर विवाह भी हो सकता था। इसलिए प्राचीन भारतवर्ष का इतिहास पढ़ने-वाले इस जातिभेद की रीति के आरम्भ होने के लिए चाहे कितना ही अपसोस क्यों न करें पर उन्हें याद रखनो चाहिए कि इस रीति के दुरे फल भारतवर्ष में मुसलमानों के आने के पहिले दिखायी नहीं एड़े थे।

रवेत यजुर्वेद के सोलहवें श्रध्याय में कई व्यवसायों के नाम मिलते हैं जिससे कि उस समय के समाज का पता लगता है जिस समय इस श्रध्याय का संग्रह किया गया था। यह बात तो स्पष्ट है कि इसमें जो नाम दिए हैं वे जुरे-जुरे व्यवसायों के नाम हैं कुछ जुरी-जुरी जातियों के नहीं है। जैसे २० श्रीर २२ कि उड़का में भिन्न-भिन्न प्रकार के वोरों का उल्लेख है श्रीर २६ वीं में घोड़ सवारों, सारिधयों श्रीर पैदल सिपाहियों का। इसी प्रकार से २० वीं कि एडका में जो बढ़ हयों, रथ बनाने वालों कुन्हारों श्रीर जुहारों का उल्लेख है वे भी भिन्न-भिन्न कार्य करने वाले हें कुछ भिन्न जातियाँ नहीं हैं। उसी कि एडका में निपाद श्रीर दूसरे नुसरे लोगों का भी वर्णन है। यह स्पष्ट है कि ये लोग यहाँ की श्रादि देशवासिनी

जातियों में से थे छोर याज कल की नाई उस समय की हिन्दू समाज में सब से नीचे थे।

इसी ग्रन्थ के ३० वें श्रध्याय में यह नामावली वहुत बदाकर दी है। हम पहिलो दिखला चुके हैं कि यह अध्याय बहुत पीछे के समय का है श्रीर वास्तव में उपोद्घात है। पर इसमें भी बहुत से ऐसे नाम मिलते हैं जो केवज व्यवसाय प्रगट करते हैं छौर बहुत से ऐसे हैं जो निःसंदेह भ्रादिवासियों के हैं श्रीर उसमें इसका तो कहीं प्रमाण ही नहीं मिलता कि वैश्य लोग कई जातियों में बटे थे। उसमें नाचनेवालें वक्ताश्रों श्रीध सभासदों के नाम, रथ बनानेवालों, बदइयों, कुम्हारों, नशहिरियों, खेति-हरों, तीर बनानेवालों और धनुष बनानेवालों के नाम, बौने, कुबड़े अन्धे न्त्रार विहरे लोगों के, वैद्य और ज्योतिपियों के, हाथी घोड़े और पशु रखने वालों के, नौकर द्वारपाल, रसोइयों श्रीर लकड़िहारों के, चित्रकार श्रीर नामादि खोदनेवालों के, धोबी, रंगरेन धौर नाइयों के, विद्वान मनुष्य, धमराडी मनुष्य श्रीर कई प्रकार की स्त्रियों के, चमार, मञ्जूश्राहे, व्याधे श्रीर बहेलियों के, सोनार श्रीर व्यापारी श्रीर कई तरह के रोगियों के, नकली वाल बनानेवालों, कवि श्रीर कई प्रकार के गवैयों के नाम मिलते हैं। यह स्पष्ट है कि ये सब नाम जातियों के नहीं हैं। इसके सिवाय मागध, सूत, भिमल, मृगयु, स्वनिन, दुमेद छादि नो नाम छाये हैं वे स्पष्टतः स्रादिवासियों के नाम हैं जो श्रार्यसमाज की छाया में रहते थे। यहाँ पर हमें केवल इतना ही श्रीर कहना है कि करीय करीन यही नामा-वली तैत्तिरीय बाह्यण में भी दी है।

उपर की नामानली से निस समय का हम वर्णन कर रहे हैं, उस समय के समाज शौर व्यवसाय का कुछ हाल जाना जाता है; पर इस नामावली से शौर जाति से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐतिहासिक कान्य-काल में शौर इसके पीछे भी मुसलमानों के यहाँ श्राने के समय तक वरावर शार्यों में से बहुत ही श्रधिक लोग वैश्य थे, यद्यपि वे कई प्रकार का न्यवसाय करते थे। वैश्य ब्राह्मण श्रीर चत्री यही तीन मिलकर श्रार्य जाति बनाते थे श्रीर वे इस जाति के सब स्वत्व के श्रीर पैतृक विद्या श्रीर धर्म सीखने के श्रधिकारी थे। केवल पराजित श्रादिवासी ही जो शूद्र जाति के थे, श्रार्यों के स्वन्वों से श्रलग रक्ते गये थे।

पुराने समय की चाति-रीति श्रीर श्राजकल की जाति-रीति में यही मुख्य भेद हैं। पुराने समय में जाति ने बाह्यणों को कुछ विशेष श्रधि-कार श्रीर चित्रयों को भी कुछ विशेष श्रधिकार दिया था। पर श्रायों को कदापि बाँट कर श्रलग-श्रलग नहीं कर दिया था। बाह्यण, चन्नी, श्रीर साधारण लोग यद्यपि श्रपना जुदा-जुदा पैतृक व्यवसाय करते थे, पर वे सब श्रपने को एक ही जाति का समकते थे, एक ही धर्म की शिचा पाते थे, एक ही पाठशाला में पढ़ने जाते थे; उन सब का एक ही साहित्य श्रीर कहावतें थीं, सब साथ ही मिल कर खाते-पीते थे, सब प्रकार से श्रापस में मेल-मिलाप रखते थे श्रीर एक दूसरे से विवाह भी करते थे श्रीर श्रपने को पराजित श्रादिवासियों से भिन्न " श्रायंजाति" का कहने में श्रपना बड़ा गौरव समकते थे। पर श्राजकल जाति ने वैरय श्रायों को सेंकड़ों सम्प्रदायों में जुदा-जुदा कर दिया है; इन सम्प्रदायों ने जाति-मेद बहुत ही बढ़ा दिया है, उनमें परस्पर विवाह श्रीर दूसरे सा-माजिक हेलमेल को रोक दिया है सब लोगों में धर्म, ज्ञान श्रीर साहित्य का श्रभाव कर दिया है श्रीर उन्हें वास्तव में श्रद्भ बना दिया है।

ब्राह्मण ब्रन्थों में बहुत से ऐसे वाक्य मिलते हैं जिनते जान पड़ता है कि पहिले समय में जाति भेद ऐसा कहा नहीं था जैसा कि पीछे के समय में हो गया । उदाहरण के लिए ऐतरेय ब्राह्मण ( ६०-२६ ) में एक ध्रपूर्व वाक्य मिलता है। जब कोई च्रत्री किसी यज्ञ में किसी ब्राह्मण का भाग का लेता है तो उसकी सन्तान ब्राह्मणों के गुणवाली होती हैं जो "दान लेने में तत्पर, सोम की प्यासी घीर भोजन की भूखी होती हैं घीर अपनी हच्छा के ध्रजुसार सब जगह धूमा करती है " घोर

" दूसरी वा तीसरी पीढ़ी में वह पूरी तरह वात्सल्य होने के योग्य हो जाती हैं।" जब वह वैश्य का भाग खा लेता है तो " उस के वेश्य के गुणवाली सन्तान होगी जो दूसरे राजा को कर देगी" थौर " दूसरी वा तीसरी पीढ़ी में वे लोग वैश्य जाति के होने के योग्य हो जाते हैं।" जब वह शूद्ध का भाग ले लेता है तो उसकी सन्तान में " शूद्ध के गुण होंगे, उन्हें तीनों उच्च जातियों की सेवा करनी होगी थौर वे अपने मालिकों की इच्छानुसार निकाल दिये जावेंगे थौर पीटे जावेंगे" थौर 'दूसरी वा तीसरी पीढ़ी में वे शूद्धों की गति पाने के योग्य हो जाते हैं।"

किसी पहले के अभ्याय में हम दिखला चुके हैं कि वेदों के राजा जनक ने याज्ञवल्वय को ऐसा ज्ञान दिया कि जो इसके पहिले ब्राह्मण लोग नहीं जानते थे और तब से वह ब्राह्मण सममे जाने लगे। ( शतपय ब्राह्मण ११, ६, २, १ ) ऐतरेय ब्राह्मण ( २, १६ ) में हलूपा के पुत्र कवप का वृत्तान्त दिया है, जिसमें उसे, और ऋपियों को यह कह कर सब से निकाल दिया था कि " एक धूर्त दासी का पुत्र, जोकि ब्राह्मण नहीं है, हम लोगों में कैसे रह कर दीचित होगा। " परन्तु कवप देवताओं को जानता था और देवता लोग कवप को जानते थे और इसलिए वह ऋपियों की श्रेणी में हो गया। इसी प्रकार से छान्दोग्य उपनिपद् (४,४) में सत्यकाम जवाला की छुन्दर कथा में यह वात दिखलायी गयी है कि उन दिनों में सच्चे और विद्वान लोगों ही का सब से श्रधिक ध्यादर किया जाता था और वे ही सब से ऊँची जाति के सममे जाते थे। यह कथा छपनी सरलता ध्योर कान्य में ऐसी मनोहर है कि हम उसको यहाँ जिख देना ही उचित समफते हैं:—

- (१) जवाल के पुत्र सत्यकाम ने श्रपनी माता को बुलाकर पूछा कि 'हे माता, मैं ब्रह्मचारी हुआ चाहता हूँ। मैं किस वंश का हूँ।'
- (२) उसने उससे कहा "पुत्र" मैं नहीं जानती हूँ कि तू किस वंश का है। मेरी युवावस्था में जब मुक्ते बहुत करके दासी का काम

करना पड़ता था उस समय मैंने तुमे गर्भ में धारण किया था। मैं यह नहीं जानती कि तृ किस वंश का है। मेरा नाम जवाला है, तृ सत्यकाम है; इसिलिये यह कह कि मैं सत्यकाम जावालि हूँ।

- (३) "वह गौतम हरिद्रमत के पास गया और उनसे वोला 'महा-शय में आपके पास ब्रह्मचारी हुआ चाहता हूँ। महाशय क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ ?"
- (४) " उसने उससे कहा 'मित्र तू किस वंश का है ?' उसने उत्तर दिया, 'महाशय, में यह नहीं जानता कि मैं किस वंश का हूँ। मैंने अपनी माता से पूछा था, उसने उत्तर दिया कि 'मेरी युवावस्था में जब मुक्ते बहुत करके दासी का काम करना पड़ता था उस समय मैंने तुक्ते गर्भ में घारण किया था। मैं यह नहीं जानती कि तू किस वंश का है। मेरा नाम जवाला है, तू सत्यकाम है, इसलिये महाशय में सत्यकाम जावाला हूँ।"
- ( १) इसने कहा ' सच्चे बाह्यण के सिवाय धीर कोई इस प्रकार से नहीं बोलेगा। मित्र, जाश्रो ईंघन ले धावो में तुके दीचा दूगा। तुम सत्य से नहीं टले।'

इसलिये यह सत्य-प्रिय युवा दीनित किया गया और उस समय की रीति के खनुसार श्रपने गुरु के पशु चराने के लिये लाया करता था। कुछ समय में उसने प्रकृति और पशुमों से भी उन वड़ी वड़ी वातों को सीखा जोकि ये लोग सीखनहार हृदय वाले मनुष्यों को सिखजाते हैं। वह जिस सुगड को चराता था उसके बैल से, जिस श्राग्न को जलाता उससे, श्रीर सन्ध्या समय जब वह श्रपनी गौथों को वाड़े में बन्द करने श्रीर सन्ध्या की श्राग्न में लकड़ी ढालने के पीछे उसके पास बैठता था तो उसके पास जो राजहंस श्रीर श्रन्य पत्ती उड़ते थे उनसे भी वातें सीखता था। तब यह युवा शिष्य श्रपने गुह के पास गया श्रीर उसने उससे तुरन्त पूछा "मित्र तुम में ऐसा तेज है जैसे कि तुम ब्रह्म को जानते हो। तुम्हें किसने शिचा दी है?" युवा शिष्य ने उत्तर दियो "मनुष्य ने नहीं" जो बात युवा शिष्य ने सीखी थी वह यद्यपि उस समय के मन गढ़त शब्दों में छिपी हुई थी पर वह यह थी कि चारों दिशा, पृथ्वी, श्राकाश, स्वर्ग थौर समुद्र, सूर्य, चन्द्रमा, श्रानि श्रीर जीवों की इन्द्रियाँ तथा मन, सारांश यह कि सारा विश्व ही ब्रह्म श्र्यांत ईश्वर है।

उपनिपदों की ऐसी शिचा है और यह शिचा इसी प्रकार की किएत कथाओं में वर्णित है जैसा कि हम आगे चलकर दिखलावेंगे। जय कोई विद्वान बाह्यणों के नियमों, विधानों के खरोचक खौर निरर्थक पृष्ठों को उत्तरता है तो उसे उस सत्यकाम जावाल के कैसी कवाएँ, जोकि मानुषी भावना श्रीर कठणा श्रीर उचतम सुचरित की शिदार्शों से भरी है, धीरज देती घोर खुश करती है। पर इस कथा को यहाँ पर जिलने में हमारा तालपं यह दिखलाने का है कि जिस समय ऐसी कथाएँ वनी थी उस समय तक जातिभेद के नियम इतने कड़े नहीं हो गये थे। इस कथा से हमको यह मालूम होता है कि दासी का लड़का जोकि श्रपने बाप को भी नहीं जानता था, केवल सन्ताई के कार ब्रह्मचौरी हो गया, प्रकृति तथा उस समय के पिंडत लोग उसे जो कुछ सिखला सकते थे उन सब वातों को उसने सीखा श्रीर श्रन्त में उस समय के सबसे बड़े धर्मशिक्कों में हो गया। इसमें सन्देह नहीं कि उस समय की जाति प्रयायों में बड़ी ही स्वतन्त्रता थी। पोछे के समय की प्रथा की नाई उस समय रुकावरें नहीं थीं कि जब बाह्यणों को छोड़ कर श्रीर सब जाति को धर्म का ज्ञान ही नहीं दिया जाता था. वह ज्ञान जो कि जाति का मानसिक भोजन श्रीर जाति के जीवन का जीव है।

यज्ञीपवीत का प्रचार ऐतिहासिक कान्य काल ही से हुआ है। सत-पथ ब्राह्मण में (२,४,२) लिखा है कि जब सब लोग प्रजापति के यहाँ श्राये तो देवता श्रीर पितृ लोग भी यज्ञोपवीत पिहने हुए श्राए ! श्रीर कौशीतिक उपनिपद (२,१) में लिखा है कि सबकी जीतनेवाला कौशीतिक यज्ञोपवीत पहिन कर उदय होते हुए सूर्य की पूजा करता है।

इस प्राचीन काल में यज्ञोपवीत को बाह्यण, चत्री श्रीर वैश्य तीनों ही पहिनते थे, लेकिन केवल यज्ञ करते समय । पर श्रव उस प्राचीन समय का हम वर्णन कर रहे हैं उस समय के हिन्दू लोग सम्य श्रीर शिष्ट हो गये थे श्रीर उन्होंने श्रपने घर के तथा सामानिक काम करने के लिये सूचम नियम तक बना लिये थे। राजाश्रों की सभा विद्या का स्थान थी श्रीर उसमें सब जाति के विद्यान श्रीर दुद्धिमान लोग वुलाए जाते थे, उनका श्रादर सम्मान किया जाता था श्रीर उसे इनाम दिया जाता था। विद्यान श्रीधकारी लोग न्याय करते थे, श्रीर जीवन के सब काम नियम के श्रनुसार किये जाते थे। सब जातियों में मजबूत दीवारों श्रीर सुन्दर मकानों के नगर बहुतायत से हो गये थे, जिनमें न्यायाधीश, द्रु देनेवाले श्रीर नगरर चुक लोग होते थे। खेती की उन्नति की जाती थी श्रीर राज्याधिकारी लोगों का काम कर उगाहने श्रीर खेतिहार के हित की श्रीर ध्यान देने का था।

विदेहों, काशियों छीर कुरु पंचालों की नाई सभ्य छोर विद्वान् राजाओं की सभाएं उस समय में विद्या की मुख्य जगह धी। ऐसी सभाधों में यज्ञ करने छीर विद्या की उन्नति करने के लिये विद्वान् पिएउत लोग रक्खे जाते थे छौर यहुत से बाह्यण प्रन्थ जो कि हम लोगों को धाजकल भास है उन्हीं सम्प्रदायों के यनाये हुए हैं जिनकी नींव इन पिएउतों ने डाली थी। यदे यदे श्वसरों पर विद्वान् लोग बड़े बढ़े दूर के नगरों श्रीर गाँवों से श्राते थे श्रीर शास्त्रार्थ केवल क्रिया संस्कार के हीविषय में न होता था, वरन् ऐसे ऐसे विषयों पर भी जैसे कि मनुष्य का मन, मरने के पीछे शास्मा का उद्देश्य स्थान, श्रानेवाली दुनियाँ, देवता, पितृ श्रीर मिन्न भिन्न तरह के जीवों के विषय में, श्रीर उस सर्व व्यापी ईश्वर के विषय में जिसे कि हम सब चीजों में देखते हैं।

पर विद्या का स्थान सिर्फ सभा ही नहीं थी। विद्या की उन्नित के लिये परिषद् अर्थात् ब्राह्मणों के विद्यालय थे, जोकि योरुप के विद्यालयों का काम देते थे और इन परिषदों में युवा लोग विद्या सीखने जाते थे। वृहदारण्यक उपनिषद् (६,२) में इसी प्रकार से लिखा है कि स्वेतकेतु विद्या सीखने के लिये पंचालों की परिषद् में गया। प्रोफेसर मेक्समूलर ने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में ऐसे वाक्य उद्धत किये हैं जिनसे जान पढ़ता है कि इसके अन्थकारों के अनुसार परिषद् में २१ ब्राह्मण होने चाहिए जो दर्शन वेदान्त और स्मृति शाखों को अच्छी तरह जानते हों पर उन्होंने यह दिखलाया है कि ये नियम पीछे के समय की स्मृति की पुस्तकों में दिये हैं और ये ऐतिहासिक काव्य काल में परिषदों का वर्णन नहीं करते। पराशर कहता है कि किसी गाँव के चार था तीन योग्य बाह्मण भी जो वेद जानते हों और होमाग्नि रखते हों, परिषद् वना सकते हैं।

इन परिपदों के सिवाय श्रकेले एक एक शिक्तक भी पाठशालाएँ स्थापित करते थे जिनकी तुलना योरोप के प्राइवेट स्कूलों से दी जा सकती है श्रीर इनमें बहुत से बहुधा देश के भिन्न भिन्न भागों से विद्यार्थी लोग इकहे हो जाते थे। ये विद्यार्थी रहने के समय तक दास की नाई गुरु की सेवा करते थे श्रीर वारह वर्ष वाद इससे भी श्रधिक समय के पीछे गुरु को उचित दिच्या देकर श्रपने घर श्रपने लालाथित सम्बन्धियों के पास लौट जाते थे। उन विद्वान् त्राह्मण लोग के पास भी जो बृद्धावस्था में संसार से जुदा होकर वनों में जा वसते थे, बहुधा विद्यार्थी लोग इकहे हो जाते थे श्रीर उस समय की श्रधिकतर कल्पनाएँ इन्हीं वन में रहनेवाले विरक्त साधु श्रीर विद्वान् महात्माश्रों की है। इस तरह से हिन्दू लोगों में विद्या श्रीर ज्ञान की जितनी कदर थी उतनी कदाचित् किसी दूसरी

जाति में प्राचीन श्रथवा नवीन समय में भी नेहीं हुई है हिन्दु श्रों के धर्म के श्रनुसार श्रव्हें काम व धर्म की किया श्रों के करने से केवल उनको उचित फल श्रीर जीवन में सुख ही मिलता है, पर ईश्वर में मिलकर एक हो जाना, यह केवल सचे ज्ञान ही से प्राप्त हो सकता है।

जब विद्यार्थी जोग इस तरह से किसी परिपद् में श्रथवा गुरु से उस की परम्परागत विद्या सीख लेते थे तो वे श्रपने घर झाकर विवाह करते थे और गृहस्थ होकर रहने जगते थे। विवाह के साथ ही साथ उनकी गृहस्थी के धर्म भी श्रारम्भ होते थे और गृहस्थ का पहला धर्म यह था कि वह किसी शुभ नज़त्र में होमागिन को जज दे, सवेरे शौर सन्ध्या के समय श्रिन को दूध चढ़ाया करे, दूसरे धर्म के धौर गृहस्थ के कृत्य किया करे, और सबसे वढ़ चढ़कर यह कि श्रतिधियों का सस्कार किया करे। हिन्दुओं के कर्तव्य का सार नीचे लिखे सेऐ वाक्यों में समभा गया हैं:—

"सत्य वोलो ! अपना कर्तव्य करो ! वेदों का पढ़ना मत भूलो ! अपने गुरू को उचित दिल्लेणा देने के पीछे वचों के जीव का नाश न करो ! सत्य से मत टलो ! कर्तव्य से मत टलो ! हितकारी वालों की उपेहा मत करो ! बढ़ाई में आलस्य मत करो ! वेद के पढ़ने पढ़ाने में आलस्य मत करो !"

"देवताओं श्रीर पितरों के कामों को मत मूलो ! श्रपनी माता को देवता की नाई मानो ! श्रपने पिता को देवता की नाई मानो ! श्रपने गुरु को देवता की नाई मानो ! जो काम निष्कलंक हैं उन्हों के करने में चित्त लगाश्रो, दूसरों में नहीं ! जो जो श्रच्छे काम हम लोगों ने किये हैं उन्हें तुम भी करो !"

( तैत्तिरीय डपनिपद १, २)

धनवानों का धन सोना, चाँदी श्रीर जवाहिर, गाड़ी घोड़ा, गाय खच्चर श्रीर दास, घर श्रीर उपजाऊ खेत श्रीर हाथी भी होता था ञ्जान्दोग्य उपनिपद् ५, १३, १७, १६, १०, २४; शतपथ त्राह्मण ३, २, ४८; तैत्तिशीयं उपनिपद १, व १२ द्यादि )

छान्दोग्य उपनिषद् के निम्नितिखित वाक्य से उस समय की कुछ धातुओं का पता जगता है:—

"निस तरह कोई सोने को लवण (संहागे) से नोड़ता है, चांदी को सोने से, टीन को चाँदी से, नस्ते को टीन से, लोहे को नस्ते से काठ को नोहे थथवा चमड़े से "

(8,90,0)

ऐतरेय बाह्यण (८, २२) में लिखा है कि श्रत्रि के पुत्र ने दस हजार हाथियों और दस हजार दासियों को दान दिया था जोकि "गले में श्राभुषणों से श्रव्ही तरह से सज्जित थीं श्रीर सब दिशाश्रों से लाई गई थीं," पर यह बात स्पष्टतः बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखी गबी है।

हस्तिनापुर श्रीर काग्णिल्य श्रीर श्रयोध्या श्रीर मिथिला के निवासियों के, तीन हजार वर्ष पहिले के सामाजिक जीवन का, श्रपनी श्राँ लों
के सामने चित्र खींचना चाहिये। उस समय नगर दीवारों से घिरे रहते
थे, उनमें सुन्दर सुन्दर भवन होते थे श्रीर गिलयाँ होती थीं। वे श्राजकल के मकानों श्रीर सहकों के समान नहीं होते थे वरन् उस प्राचीन
समय में सम्भवतः बहुत ही श्रच्छे होते थे। राजा का महल सदा नगर
के वीच में होता था जहाँ कोलाहल युक्त सर्दार, श्रसभ्य सिपाही, पवित्र
साधु सन्त श्रीर विद्वान् पुरोहित प्रायः श्राया जाया करते थे। बड़े बढ़े
श्रवसरों पर लोग राजमहल के निकट हकहे होते थे, राजा को चाहते
थे, मानते थे, श्रीर उसकी पुजा करते थे श्रीर राजभिक्त से बढ़कर श्रीर
किसी बात को नहीं मानते थे। सोना, चांदी श्रीर जवाहिर, गाड़ी, घोड़ा
खबर श्रीर दास लोग श्रीर नगर के श्रासपास के खेत ही गृहस्थों श्रीर
नगर वासियों का धन श्रीर सम्पत्ति थे। उन लोगों में सब प्रतिध्वित

घरानों में पित्रत्र श्रग्नि रहती थी। वे श्रतिथियों का सत्कार करते थे, देश के कानून के अनुसार रहते थे, बाह्यणों की सहायता से विल इत्यादि देते थे श्रीर विद्या की कदर करते थे। प्रत्येक श्रार्य वालक छोटे-पन से ही पाठशाला में भेजा जाता था। बाह्यण चत्री श्रीर वैश्य सब एक ही साथ पढ़ते थे और एक ही पाठ और एक ही धर्म की शिचा पाते थे। फिर घर आकर विवाह करते थे और गृहस्थों की नाई रहने लगते थे। पुरोहित तथा योद्धा लोग भी जन साधारण के एफ श्चंग ही थे, जन साधारण के साथ परस्पर विवाह श्रादि करते थे श्रीर जन साधारण के साथ खाते पीते थे। श्रनेक प्रकार के कारीगर सभ्य समाज की विविध घावरयकताओं को पूरा करते थे श्रोर श्रपने पुरतैनी व्यवसाय को पीड़ी दर पीड़ी करते थे, परन्तु वे लोग जुदे जुदे होकर भिन्न भिन्न जातियों में नहीं बंट गए थे। खेतिहर लोग अपने पशु तथा हल इत्यादि लेकर श्रपने श्रपने गाँवों में रहते थे श्रीर हिन्दुस्तान की पुरानी प्रथा के अनुसार प्रत्येक गाँव का प्रदन्ध श्रीर निपटारा उस गाँव की पंचायत द्वारा होता था। इस प्राचीन जीवन का वर्णन बहुत बढ़ाया जा सकता है पर सम्भवतः पाठक लोग इसकी स्वयं ही कल्पना कर लेंगे। हम श्रव प्राचीन समाज के इस साधारण वर्णन को छोड़कर इस बात की जांच करेंगे कि उस समाज की स्त्रियों की कैसी स्थिति थी।

यह तो हम दिखला ही जुके हैं कि प्राचीन भारतवर्ष में स्त्रियों का विलक्कल परदा नहीं था। चार हजार वर्ष हुए कि हिन्दू सभ्यता के थ्रादि से ही हिन्दू स्त्रियों का समाज में प्रतिष्टित स्थान था, वे पैतृक सम्पत्ति पाती थीं और सम्पत्ति की मालिक होती थी, वे यज्ञ और धर्मों के काम में सिमिलित होती थी, वे वड़े वढ़े अवसरों पर वड़ी वड़ी सभाझों में जाती थी, वे खुल्लमखुला आम जगहों में जाती थी, वे बहुधा उस समय के शास्त्र और विद्या में विशेष योग्यता पाती थीं और राजनीति तथा शासन में भी उनका उचित स्रधिकार था, यद्यपि वे मनुष्यों के समाज